बोपामुद्रा

## पहला भाग

# विश्वरथ (उपन्यास)

## वाल्यकाल

## : ? :

वर्षा-ऋतु का श्रारम्भ हो गया है। सार्यकाल का समय है। श्रस्त होते हुए स्रज का हल्का-सा प्रकाश द्वार में से होकर श्रानिशाला के भीतर पड़ रहा है। पास ही में एक लकड़ी के तस्ते पर एक बृढ़ा मनुष्य बैठा हुश्रा है। उसके मुख पर चिन्ता की गहरो छाप पड़ी हुई है। बूढ़े की बड़ी-बड़ी श्रांखें श्रानिशाला के बीचों-बीच बनी हुई वेदी पर गड़ी हैं। यह भरत-जाति के राजा कुशिक के पुत्र नाधि हैं। पुरुश्रों का राजा खेल भी बृद्ध के पास बैठा हुश्रा है—तस्त्या, तेजस्वी श्रीर श्राचीर। श्राचीरता से बैठ-बैठ वह श्रपना पर हिलाता जाता है। सामने सेनाधिपति भद्राच खड़ा है। उसके चेहरे पर भी चिन्ता की छाया छाई हुँई है। उसके पास ही एक पिशक खड़ा है—पूरे ऊ चे कद का, स्वस्थ श्रीर नौजवान। उसके हाथ में एक मोटी श्रीर लम्बी लाठी है। वह जब छछ बोलता है तो उसके सिर के बाल नाच उठते हैं। पिशक निश्चिन्त-सा मालूम पड़ता है। उसके मुख-मण्डल पर चिन्ता की कोई रेखा नहीं मालूम होती।

बड़ी भयानक खबर त्राई है। भरतों के जनपद पर कवि उशना के कुल के प्रतापी उर्व के पुत्र ऋचीक स्थात्रों त्रौर त्रानुद्रहुओं की जब- ईस्त सेना लेकर चढ़ त्राए हैं। यह सेना कल सरस्वती नहीं के किनारे त्रा पहुंचेगी। भरत तैयार हैं। सृगुओं की शक्ति भी तो कम नहीं है, त्रीर त्रब कीन कह सकता है कि कल क्या होगा।

खेल को श्रपने बाहुबल पर पूरा-पूरा विश्वास है। गाधिराज की

१ पुरार्कों में इन्हें 'शुक्ाचार्य' कहा गया है।

पुत्री सत्यवती की ब्याहने की उसे बड़ी होंस है, श्रीर साथ ही बूढ़े गाधि के पुत्र न होने से उसके हृद्य में एक श्राशा छिपी हुई है—िकसी-न-किसी दिन वह भरतों के जनपद पर शासन करेगा श्रीर उसकी विशास सम्पत्ति का मज़ा लूटेगा।

अपिरिचित पथिक पर्वत के समान अचल खड़ा हुआ है। वह मित-भाषी है, जो कुछ कहता है संचेप में। सरस्वती नदी की सेर को निकला था। उसने ऋचीक की सेना को आते हुए देखा है—बहुत बड़ी है, महामन्तिशालिनी है। सन्धि किये बिना अब छुटकारा नहीं।

खेल मज़ाक करता है, वैरियों का विनाश तो होगा ही। सामने पियक भी हंसता है—ज़रा श्रिभमान के साथ। गाधि पिथक की बातें सुनकर, श्रपने से थोड़ी दूर, एक कुटी में, रात में उसके रहने की व्यवस्था करने के लिए श्रादेश करता है।

समय बातों-ही-बातों में बीत जाता है। खेल अधीर हो रहा है— बुद श्वारम्म होने से पहले ही विवाह कर दिया जाय तो कैसा ? गाधि सोच में पड़ जाते हैं—विवाह, इस समय, ऐसे मौके पर ! श्रधीर खेंक इस दिठाई से बोला—'हां, श्रापके भी तो कोई खड़का नहीं, श्रीर इस बहाई में कहीं कुछ हो जाय तो ?'

गाधि की आंखों में घबराहट था जाती है—'यह मेरे मरने के बाद अपना उत्तराधिकार पनका किये लेता है। क्या बात !' वे मुंह से चूं उक नहीं करते, और बोजने से लाभ ही क्या ? पर खेल तो मूर्ल है, ज़िद करता है। क्या करूं ? अन्त में कौशिकराज गाधि विवाह का अस्ताव मंजूर करते हैं। पित्नयों के सदन में अन्तः पुर में खबर भेजते हैं —विवाह की तैयारी हो।

#### : ?:

पत्नी-सद्न में क्रोंघ का पार नहीं। रानी की श्रांखों में श्रांसू श्रा रहे हैं। कोख का पूत न होने से ये अत्याचार सहने पड़ेंगे? कौशिकी सत्यवती तेजस्विनी है, गर्विष्ठ है। इस अपमान को सुनकर कांप रही है। खेल ठीक संकट के समय इस तरह की दुष्टता श्रोर ज़िद करे ? देनों ने सत्यवती को लड़का क्यों न बनाया, 'माँ! माँ! शांत रहो। कोई रास्ता निकालो, मैं इस नीच के संग विवाह न करूंगी।'—सत्यवती

पर रास्ता कैसे निकाला जाय ? ग्रगर इस समय खेल के कहे मुता-बक न किया तो वह ग्रपनी सेना लेकर चला जायगा। फिर क्या होगा ? ऋचीक दल-बल समेत ग्राकर जरूर भरतमाम को जलाकर भस्म कर डालेगा।

माँ-बेटी की श्रांखों में श्रांसू उमड़ रहे हैं। देवों ने श्रौर सब सुख तो दिया, एक बड़का क्यों न दिया ? घोषा माता की ब्यवहार-कुशबता ने इस धर्म-संकट से बचने का रास्ता खोज निकाखा। उसने श्रपने विश्वास पात्र मनुष्य बुलाए श्रौर उस पथिक को भी बुला भेजा।

प्रचरह, हंसमुख श्रौर तेजस्वी पथिक श्राया । घोषा श्रौर सत्यवती उसे देखकर चिकत हो गईं । उन्होंने समक रखा था कि कोई भूला-भटका राहगीर होगा । यह तो श्रौर ही तरह का है !

'त् कौन है ?' घोषा ने पूछा !

'श्रार्य हूँ, महिषी ! क्या श्राज्ञा है, कहिए ?'

, 'तेरी जाति क्या है ?'

पथिक जोर से हंस पड़ा—'मेरी जात-पांत जानकर क्या करेंगी ? मैं शुमक्कड़ हूँ। माता सरस्वती की पूजा करता हूँ। इतना काफी नहीं ?'

माँ त्रौर बेटी ध्यान से उसकी बात सुनती रहीं। श्रहो ! कैसी है इसकी संस्कारी वाणी, श्रौर कैसा इसका श्रात्मविश्वास है ! दोनों को इतिक पर विश्वास कुँआ।

करी वासी तो बहुत संस्कारी है।'-- घोषा ने कहा।

'मैंने पुल्यपाद श्रांगिरा ऋषि के श्राश्रम में शिचा पाई

विक ने रम्नता से उत्तर दिया।

'त यहाँ क्यों ग्राया है ?'

स्वापति मदाच सुके यहाँ लाये हैं।' अध्योक की सेना को तुने देखा है ?

'बी. हाँ।'

'तो एक काम न करोगे ?'

<sup>ि 'को</sup> श्राज्ञा होगी, उसे माथे पर चढ़ाऊ गा।'

ें 'ब्ररूर ? वचन न पालेगा तो...'

ं सुके अग्निदेव की शपथ है। वचन का पालन न करू तो सर्द भी विचा जलक्र भस्म हो जाय।'-पिक ने कहा।

षोषा थोड़ी देर तक उसके मुख की तरफ देखती रही।

पिक के मुस्र पर कपट का कोई भी चिह्न नहीं दिखाई पड़ता था 🞉 'सुच, इसी वक्त में सत्यवती को तृत्सुमाम में राजा दिवोदास

कहाँ केव रही हूं। त् मेरे नौकर के साथ जाकर क्या इसे वहाँ सुर-ह पहुंचा देगा ! देखना, कहीं बीच में ऋचीक की सेना से मुठमेड़ न बाप, इस चाद इसको ले जाना।'

ू इसी बक ! सत्यवती को ? पर....'

्र दसंने सत्यवती के सुन्दर किन्तु चिन्तातुर मुख पर नज़र डाली। **'क्यों, वचन नहीं** पालना है ?'

मिदिनी, वचन मैंने कमी नहीं तोड़ा परन्तु मैंने सुना है कि कि का विवाह तो श्रमी राजा खेल के साथ होने वाला है।"

ीवह सबर ग़बत है।'-घोषा ने कहा।

विवास करते समस्य में ही नहीं आती।'--पथिक ने कहा। बोषा उल्लामन में पड़ गई- यह पथिक फंसायगा क्या ?

सत्यवती ने ऊपर देखा चौर कांपती हुई वावाज में कहा—'सुन,'
मैं दस्युचों के राजा शंबर को भले ही वरू, पर इस खेले की चोर तो
नज़र उठाकर भी न देख्ंगी।'

'तो कौशिकी !' पथिक ने एक पल-भर रुक्कर, दृत्ता के साथ कहा, 'श्रापकी श्राज्ञा को मैं मानता हूँ। मुक्ते श्रव ज्यादा कुछ नहीं जानना है।'

## ; ३ :

• घोषा त्रादमियों को तैयार करने में लग गई। सत्यवती एक दासी श्रीर पथिक के साथ जाकर गोशाला के समीप खड़ी हो गई। समय बीत रहा था, पर बादमी नहीं श्राये।

एकदम दौड़ादौड़ी सुनाई पड़ी। मशालची दौड़े हुए आये। स्तत्य-वती घबड़ाकर दासी से जिपट गई। पीछे से सैनिक आ पहुंचे और साथ में गाधि और खेल कोघ में भयंकर लंबे डग रखते आ धमके। एक चला के लिए पथिक उलक्तन में पड़ गया। उसने अपने ललाट पर पड़े हुए बाल ऊपर को सरकाकर दंड को बाएं हाथ से दाहिने हाथ में ले लिया।

सबने पिथक, सत्यवती और दासी को घेर लिया । गाधि और खेल ने पिथक को घमकी दी—'क्या करता है ? कौशिकी के साथ क्या कर रहा था ? कहां जाता था ? ऋरे त् चोर है, पापी है, दुष्ट और ऋनार्य है।' पीछे खड़ी हुई घोषा खिन्न नेत्रों से देख रही थी—क्या पिथक सब मंडाफोड़ कर देगा ?

पर पथिक इंसता रहा। शोड़ी देर बाद जब सबके गुस्से का उफान ज़रा कम हुत्रा, तो वह गरजकर बोला—'सुनो, मैं किसीका क्रोध नहीं सहन करता। कौशिकी को राजा खेल के साथ विवाह करना हो तो मुक्ते कोई उन्न नहीं।'

'कौशिकी के बारे में तू बीच में पड़ने वाला कौन होता है ?'--

गाविराज ने भूयंकर गर्जना की। खेल गुस्सा हो जाय तो कल क्या होगा—उन्हें इतनी-भर चिन्ता थी।

'देवताओं ने सुक्ते यहां भेजा है।'—पथिक ने कहा। उसकी व यता सबको भयभीत कर रही थी। किसी में उस के पास जाकर प की हिम्मत नहीं थी।

'कौशिकी ! त्ने यह कौनसा ढंग अख्त्यार किया है ? तेरे वि पर डी तो भरतों के जनपद का श्राधार है ।'— गाधिराज ने से कहा।

सत्यवती की आंखों से टप-टप आंसू गिर बहे थे।

'पिताजी ! इसमें पियक बेचारे का कोई दोष नहीं।' वह व देर नीचे देखती रही, 'सारा अपराध तो मेरा है।'

'तेरा अपराध किस तरह ?'

'सुमें खेल के साथ विवाह नहीं करना है।'

'क्यों ? गाघिराज ने कुछ उग्रता से पूछा— 'हा ! पुत्रियां भी ह ढीठ बन गई हैं। क्या पथिक के संग में तुक्ते भी भाग जाना है ?'

पिताजी, इस राजन् के साथ विवाह करने की अपेचा किसी दूर को वरना अच्छा समस्तिी हूं।'—आंसू, चोभ, भय सबके होते हुए अपनी गर्दन उठाकर गाधि के सामने देखा, और रोती हुई बोली।

'किसे ? सत्यवती ! तू भी पामल हो गई है ? तुभी खबर नहीं । राजा खेल हमारी तरफ न रहे तो कल हमारी क्या दशा होगी ?'

'क्या होगा ?' कौशिकी ने कहा—'श्रौर्व की सेना में कोई मुक्ते वर के खिए राजी नहीं होगा ? इसे तो मैं धिक्कारती हूं। मेरे पिता व उचराधिकारी बनने के लिए उत्सुक इस राजन् को वरने की श्रपेचा इस पिषक को ब्याहना ज्यादा पसन्द करूंगी।'

'क्या ?' गाधि ने ज़ीर से चिल्लाकर कहा।

पिक के मुख पर अवर्णनीय आमन्द मलक रहा था। उसने कहा-'कौरिकी ! सच कहती हो ? मुक्ते वरोगी ?' सत्यवती सुनकर नीचे देखने लगी।

पथिक ने कहा—'तो दैव की इच्छा श्राज फलित हुई। कौशिक श्रोष्ठ ! श्राप ज़रा भी चिन्ता न करें।'

'दुष्ट !' कहकर खेल अपनी तलवार खींचकर आगे बढ़ा !

'खेल ! वरुण ने मुक्तको कौशिकी दी है। अब उसे मुक्तसे कोई नहीं के सकता', कहकर हसते हुए पथिक ने अपनी लाठी तानी और खेल को आगे बढ़ने से रोका।

'त् कौन है ?' गाधि ने पूछा।

#### : 8 :

इस प्रश्नका उत्तर तथ की घड़घड़ाहट ने दिया। नेग से दौड़ते हुए घोडों का एक तथ आया और उसमें से दो आदमी कूदे। आगे वाला ऊ वे कद का, गौर वर्ष और तेजस्वी मनुष्य है जिस पर काली किन्तु छोटी दाड़ी शोभित हो रही है। उसकी बड़ी-बड़ी आंखें एक ही इष्टिकों सबको देख रही हैं। उसके हाथ में एक कमंडल और पैरों में खुड़ाऊं हैं। सब कोट पड़े और ठिठक गए। होल घबरा गया और बोला — 'गुहवर्य!'

नया त्रागनतुक त्राता है त्रीर उतावला होकर पथिक की तरफ जाता है, त्रीर उसके पैरों पर गिर पड़ता है। सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं— यह प्रतापी मनुष्य पैरों पर पड़े ? किसके ?

'श्रथर्वरा ! मैत्रावरुए का पुत्र श्रगस्त्य श्रापको प्रसाम करता है।'— नया श्रागन्तुक बड़े श्राद्र से बोला। सब चुप हैं।

यह चोर, यह दुष्ट, यह कौशिकी का चोर कौन है ?

'काव्य, श्रापका संदेश मिला श्रीर में तुरन्त यहां श्राया।' श्रगस्त्य व्हता है।

'मैत्रावरुण ! तुम्हारा तप सदा बढ़े। बहुत श्र<sup>द</sup>छा किया कि तुम

स्रा गए, नहीं त्रो भातश्रोध्य को स्रतिथि-दृत्या का भारी पाप लगता। 'भरतश्रोध्य ! राजन् ! '— स्रगस्त्य कहता है। 'इनको पहचानते नहीं ! सृगुक्षों में श्रेष्ठ स्रथर्वण-ऋचीक को नहीं पहन्नानते ?'

सबके हृदय में घवराहट पैदा हो जाती है। सिन्धु से लेकर सर-स्वती तक जिसका नाम सुनकर कलेजे कांपते हैं, वह यही हैं स्त्रीर ऐसी स्विति में ? उस मयं हर व्यक्ति का नाम सुनते हो सब ब्लोग प्रशिपात करते हैं।

'भागेंव ! महर्षि !'—गाधिराज हाथ जोड्डू याचना करते हैं। उनके इदय में श्रकथनीय हर्ष समाया हुन्ना है।

'हमारी अविनय चमा कीजिए।'

'इसा !'— खुर जोर से हं सकर ऋचीक गांधि को उठाता है। जांक से बाप श्री श्री श्री श्री मांगनी चाहिए कि बिना बुलाए मैं श्रीया। श्रापक सेनापति ने सुके पथिक समका तो में क्या करूं! सुके तो श्रपने देन की श्राज्ञा पालनी थी। खेल, खिन्न मत होश्रो। हो गया,जो होना था। देन की दी हुई दियता को मैं लौटाऊंगा नहीं।

बोषा आगे आती है और ऋवीक उसके पैरों पर गिरता है।
'मता, मुक्के पुत्र-समान न आंगीकार करोगी?' घोषा के हर्ष कैं।
विकाल नहीं। आशीर्वाद देते हुए उसकी आंखों से आसुओं की धारा

क्रीकिन्स ! अगस्य कहता है, 'अथर्वण ने मुक्ते संदेश भेजा था कि बाज़ि यांचा के अधीन होकर इनको सरस्वती के सामने तीर पर क्राना है, सिन सान से ही। कुछ अम न हो जाय, इसलिए समाधान के लिए सक्ते बुजाया है।

क पत्र का देशी का बातों है। श्रासामान खेल भी सबको

## : 4:

सारे गांव में खबर फैल जाती है। युद्ध के बादल घिर आते हैं। सब हुई से प्रफुल्लित हो जाते हैं। गांव में से लोग राजा के महल में इस नवागन्तुक भयानक जामीता के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऋचीक अपनी बात कहने लगता है। सब अग्निशाला में जाकर जमा हो जाते हैं।

'राजन् ! सिन्धु के तीर पर मैं अकेला श्रोर श्रनमना-सा बैठा था— वरुणदेव की श्राराधना क्रेंता! हुआ। एक भी सन्तान के बिना मेरी स्त्रियां मर गईं। मैंने वरुणदेव से पुत्र की याचना की। राजा वरुण ने सुमत्मे कहा—वरस। मरस्वती के तीर पर बैठ। तुभे बिना मांगे ही भार्या मिलेगी। उसको तू स्वीकार करना श्रोर उसका वंश तुभे श्रमर कर देगा।

'सरस्वती के तीर पर बसने की याचना करने के लिए, हे भरत-श्रोष्ठ, मैं श्रापके पास श्राया हूं। श्रापने तो मुक्ते भार्या भी दे दी।'

सबिहंसने लगते हैं। खेल भी हंसने लगता है। वह अपने पुरोहित अगस्त्य से कहता है—'अच्छा हुआ कि आप समय पर आ पहुँचे, नहीं तो हमारे पाप की सीमा न रहती।'

श्रगस्त्य बहुत ही थोड़ा हंसते हैं, उनकी ज्यादा हंसने की श्रादत नहीं—'श्रथर्वण! तुम्हारे पुत्र होगा तो उसे मेरे यहाँ पढ़ने के लिए भेजोगे न ?'

'ज़रूर।'

सब हं सते हैं। सत्यवती लिजित होकर नीचे देखती है।

## : ६ :

कुछ रात बीते, एक वृत्त के नीचे, ऋचीक बार-बार ऊ घता है। सत्यवती धीरे-धीरे चोर को तरह पत्नी-सदन से निकलकर थाला केः पात खड़ी है और मुम्ब बनकर ऋचीक का मुंह देखती है। वह अकेबी ही-अकेबी हंसती है। भागव, काव्य और अथर्वण की कैसी की के कैसा प्रताप, कैसी विद्या, कैसी महिमा!—उसका हृदय घड़कता है।

मानो सत्यवती के इदय की धड़कन से जाग उठा हो, इस तरह ऋचीक जाग पड़ता है और अपनी आंखों के आगे जिस सुन्दरी के सुन्दर नथनों को वह स्रप्त में देखा करता था, उने सामने खड़ी हुई देखता है। यह स्वप्न है या सत्य है, इसका निर्णय करने को राह वह नहीं देखता, और दोनों हाथों से सत्यवती के मुख़ को अपने पास खींच-कर उसका चुम्बन करता है। सत्यवती खिजत होकर नीचे देखती है।

ऋचीक पूज़ता है—'सुखी है न ?'

'नाथ ! जरा एक कृपा नहीं करोगे ?'

'कृपा ! क्या चाहती है ?'

'श्रयर्वस !' मेरे माता-पिता पुत्र-विहीन बहुत दुःखी हैं । वरुग्ण, श्रापने जो पुत्र रख छोड़ा है, उसे इन्हें नहीं दोगे ?'

'क्यों नहीं ?'—कहकर ऋचीक बैठ जाता है। 'मुक्ते क्या बेल की तरह भरतों पर थोड़े ही राज्य करना है।'

दूसरे दिन प्रातःकाल ऋचीक वरुण की उपासना करने बैठे।

'देत ! देवाधिदेव ! प्रभो ! कृपा करो । मैं उर्व का पुत्र आपसे बाचना करता हूं । स्त्रो दो, पुत्र दिया, एक वर और दोजिए, मेरी स्त्री को आतृहीन मत रखो । कौशि क की कीर्ति को उज्यत करने वाला एक पुत्र गाधि को दीजिए।'

ऋचीक विनतो करता है और आकाश में वरुण के उदीयमान नेत्र (सूर्य) का तेज देखता है।

सूर्य उगते हैं, श्राकाश हंसता है। चारों तरफ से श्रावान श्राती है—'तथास्तु'। ऋचीक के हर्ष का पार नहीं रहता।

यह वरदान सुनकर गाचिराज और घोषा आनन्दिवभोर हो जाते हैं। घर-घर में यह समाचार फैल जाता है— बरुण ने वर दिया है।

## : 69 :

सरस्वती के दिख्या तीर पर मृगु बसे और उत्तर तीर पर तो भरत थे ही। दोनों जातियों के बीच गाड़ी मित्रता हुई। दोनों ने साथ-साथ कई विजय यात्राएं कीं, इससे भरतों की कीर्ति जितनी थी उससे भी ज्यादा बढ़ गई।

कई महीने बोत गए। कुछ दिनों के अन्तर से घोषा और सत्यवती के पुत्र उत्पन्न हुए। भरतों और मृगुओं ने पुत्र-जन्म के उपलच्य में खूब अमन्द-उत्सव मनाया।

मामा-भानजे का एक ही घर मं लालन-पालन होने लगा। मामा का नाम रखा गया विश्वरथ श्रीर भानजे का जमद्गित।

जन्म ही से दोनों बच्चों में फर्क, था। जमदिन अपने पिता के जैसा ही प्रचंड, बलवान, स्थूल केश और साँवले रंग का था। किसी ने दमी इसको रोते हुए नहीं देखा। वह बहुत कम हंसता और वह भी जब उसका मामा हंसता तब। मामा तो आरम्भ ही से अद्भुत प्रकृति का निक्ता। वह बात-बात में रो पड़ता और हंसता तो सबको पागल-सा बना देता। वह थोड़ी-थोड़ी देर में पालने में से कूद-कूदकर बाहर गिर पड़ता। शरीर से भी सुड़ौल था। उसकी देह का रंग इतना गोरा था कि जैसे दूध हो, आँखें काली, बड़ी-बड़ो और चंचल। सिर के यु घराले बाल कन्धे पर लहराते थे। सुन्दर तो वह इतना था कि जो कोई उसे देखता, अपने पास बुलाए बिना न रहता।

मामा जल्दी ही बोलने-चलने लगा। भानजे को अपना मोटा ढील संभालना ज़रा मुश्किल था, इसलिए उसने देर से चलना सीला। बीलना आने पर भी, जहां तक होता बहुत ही कम बोलता। दोनों मामा-भानजे में अतीव प्रेम था, यहां तक कि दोनों को अलग-अलग घर में रखा जाय तो बीमार पड़ जायं, दोनों को अलग-अलग समय में खिलाया जाय तो एक भी न खाए। आदमी अगर अलग-अलग सूखे को फोंका दे तो दोनों में से एक भी न सीए। दोनों को एक साथ सुजाया ज्वास तो विसीको देखभाल करने की उ.रूरत ही नहीं के होनों मिलकर खुब खेलते रहें। एक को मारने पर दूसरा रोने लगे हैं इंसता तो दूसरा बिना कारण के ही किलक किलक हं सता। घोषा और सन्यवती, दोनों बालकों को देखकर खुशी के मारे फूली न समातीं।

दोनों बालक बहे हुए। विश्वरथ हं सता, बोलता और मनचाही कीं मांग खेता। जमदिग्न जुप बेठा रहता और मामा के सिवा और किसीसे बहुत न बोलता। मामा दोनों के लिए खाने को ले आता, अकेले कभी न खाता। भानजा सब कुछ संमालकर रख लेता और मामा के साथ ठेकर खाता। किसी दासी के साथ क्ष्मणड़ा होने पर मामा चिल्लाने लगता, पर भानजा तुरन्त उठकर जुपचाप वृंसाबाजी करने लग जाता। दोनों था तो भरतप्राम में रहते था भृगुओं के गांव में खबे बाते; और यह दोनों के माता-पिता को बहुत खटकता।

दीनों बच्चे जब इ:-सात वर्ष के हुए तो माता पिता के सामने एक किटनाई आकर खड़ी हुई। भरतश्रेष्ठ को राजा बनना था श्रीर भूगु श्रेष्ठ को ऋषि। दोनों का क्रम अबहदा, शिचा-दीचा निरक्षी श्रीर दोनों का कार्यचेत्र भी भिन्न-भिन्न। पर क्या किया जाय ? एक के बिना दूसरा सीखता ही नथा। श्रन्त में दोनों लड़कों ने श्राप-ही-श्राप एक क्या रास्ता खोज निकाला। दोनों ने दोनों तरह की बातें सीखनी हुरू कर दीं। दोनों के माता-पिता को न ह सना स्मता श्रीर न सेना।

श्राचीक ने सिर हिलाया। वरुषहेव को एक ही पुत्र देना था, वह सावा-श्राघा मां वेटी को बांट दिया। वृद्ध गाधि हर्ष के मारे फूला न समाचा। सोचा—बहुत खूब। एक के बदले सुमे दो पुत्र मिले। मामा श्रीर भानजा—दोनों को किसी दिन आपस में अब तक किसी लड़ते सन्दरे नहीं देखा। लेकिन एक दिन दोनों लड़ ही पड़े।

उस समय वे दोनों सहा बास के थे और सत्यवती के साथ ऋगुप्राम के रहते के । ऋचीक हर दूसरे-तीसरे महीचे हजार-दो हजार धुड़-सवार बेकर मुसाफिरी करने जाया करते थे । इस समय भी वह बाहर

गैये हुए थे। मामा-भानजा श्राश्रम में खेल रहे थे। इतने में उनको हो-. हुल्ला सुनाई पड़ा। खेलना छोड़कर दोनों दरवाजे की तरफ दें, इते हुए गये। एक तमाशा सा ग्रा रहा था। जैसे ग्रांधी त्राती है,उसी तरह ऋचीक के रयामकर्णी घोड़ों पर सवार सैनिक बड़ी तेजी के साथ बढ़े हुए आ रहे थे। सबसे त्रागे अथर्वण थे। उनका घोड़ा चौकड़ियां भरता हुआ श्रा रहा था। ऋचीक जब इस तरह घोड़े को दौड़ातेथे तीं दोनों बच्चों को बड़ा श्रानन्द श्राता था। उस समय दोनों स्वयं घोड़ों पर सवार हो मंह से टिक टिक करते हुए बोलकर कूदते थे, पर श्राज तो वे देखकर दंग-से रह गए। ऋचीक एक अत्यन्त सुन्दर लड्की को अपने श्रागे घोड़े पर बैठाए हुए ला रहे थे। ऋचीक घर के अन्दर गये तो मामा भानजे का हाथ पकड़कर भीतर घुस गया। दोनों कुछ देर तक लड़की को देखते रहे। ऋचीक उस लड़की को सत्यवती को सौप रहें थे। वे कुछ गुस्साभी हुए। लड़की तो कुछ भी न बोलती थी ऋौर सत्यवती भी जरा घबरा-सी गई थी। लड्की का नाम 'लोपा-लोपा' जैसा बुक्त था। दोनों लड़के हील से आगे आये तो देखकर ऋचीक गुस्से हो गए। बोले-'लड्को ! चले जान्त्रो यहां से। तम्हारा यहां कुछ काम नहीं है।' लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कुछ देर तक चुप खड़े रहे।

'पिताजी !'—विश्वरथ बोला। ऋचीक को दोनों पिता कहकर पुकारतेथे और गांचि को दादा कहकर। 'इस लड़की को क्यों लाये ?'

'तुम्हें इस सबसे क्या मतलब ? चले जात्रो ।'

विश्वरथ ऐसा हं सोड़ स्वभाव और खुश-मिजाज था कि भड़कते हुए बड़े बड़ों के कोध को भी शान्त कर देता था। 'तुम तो ले आये और हम क्या देखें भी नहीं ?'

ऋचीक हंस पड़े । बोले — 'तब देखो। तब तक मैं भरद्वाज का सामना करूंगा। उसकी क्या मजाल कि वह लोपा पर श्रत्याचार करे। ' यह कहकर दें चले गये। दोनों लड़के वहीं खड़े श्खड़े उस लड़की सुलाया जाय तो विसीको देखभाल करने की ए रूरत ही नहीं। दोनों भिलकर खुब खेलते रहें। एक को मारने पर दूसरा रोने लगे स्कू हंसता तो दूसरा विना कारण के ही किलक-किलक हंसता। घोषा और सन्यवती, दोनों बालकों को देखकर खुशी के मारे फूली न समातीं।

दांनों बालक वहे हुए। विश्वरथ हं सता, बोलता और मनचाही चौज मांग लेता। जमदिन चुप बैठा रहता और मामा के सिवा और किसीसे बहुत न बोलता। मामा दोनों के लिए खाने को ले आता, अकेले कभी न खाता। भानजा सब कुछ संभालकर रख लेता और मामा के साथ उकर खाता। किसी दासी के साथ कगड़ा होने पर मामा चिल्लाने लगता, पर भानजा तुरन्त उठकर चुपचाप वृंसाबाजी करने लग जाता। दोनों या तो भरतमाम में रहते या भृगुओं के गांव में चले जाते; और यह दोनों के माता-पिता को बहुत खटकता।

दोनों बच्चे जब छ: सात वर्ष के हुए तो माता पिता के सामने एक किंदनाई आकर खड़ी हुई। भरतश्रेष्ठ को राजा बनना था और स्था श्रेष्ट को ऋषि। दोनों का कम अलहदा, शिचा-दीचा निरक्ती और दोनों का कार्यचेत्र भी भिनन-भिनन। पर क्या किया जाय १ एक के बिना दूसरा सीखता ही नथा। अन्त में दोनों लड़कों ने आप-ही-आप एक नया रास्ता खोज निकाला। दोनों ने दोनों तरह की बातें सीखनी कुछ कर दीं। दोनों के माता-पिता को न हंसना सुकता और न रोना।

ऋचीक ने सिर हिलाया। वरुण्देव को एक ही पुत्र देना था, वह आधा-आधा मां बेटी को बांट दिया। बृद्ध गाधि हर्ष के मारे फूला न समाया। सोचा—बहुत खूब। एक के बदले मुक्ते दो पुत्र मिले। मामा और मानजा—दोनों को किसी दिन आपस में अब तक किसी लड़ते करड़ते नहीं देला। लेकिन एक दिन दोनों लड ही पड़े।

उस समय वे दोनों सात बास के थे और सत्यवती के साथ मृगुप्राम में रहते थे। ऋचीक हर दूसरे-तीसरे महीने हजार-दो हजार धुड़-सवार जेवर मुसाफिरी करने जाया करते थे। इस समय भी वह बाहर

गैय हुए थे। मामा-भानजा त्राश्रम में खेल रहे थे। इतने में उनको हो-हल्ला सुनाई पड़ा। खेलना छोड़कर दोनों दरवाजे की तरफ दौंड़ते हुए गये। एक तमाशा सा आ रहा था। जैसे श्रांधी श्राती है, उसी तरह ऋचीक के रयामकर्णी घोड़ों पर सवार सैनिक बढ़ी तेजी के साथ बढ़े हुए आ रहे थे। संबसे आगे अथर्वण थे। उनका घोड़ा चौकड़ियां भरता हुआ श्रा रहा था। ऋचीक जब इस तरह घोड़े को दौड़ाते थे ती दोनों बच्चों को बड़ा श्रानन्द श्राता था। उस समय दोनों स्वयं घोडों पर सवार हो मंह से टिक टिक करते हुए बोलकर कृदते थे. पर आज तो वे देखकर दंग-से रह गए। ऋचीक एक श्रस्यन्त सुन्दर लड़की को श्रपने त्रागे घोड़े पर बैठाए हुए ला रहे थे। ऋचीक घर के श्रन्दर गये तो मामा भानजे का हाथ पकड़कर भीतर घुस गया। दोनों कुछ देर तक लड़की को देखते रहे। ऋचीक उस लड़की को सत्यवती को सौप रहें थे। वे कुछ गुस्साभी हुए। लड़की तो कुछ भी न बोलती थी और सत्यवती भी जरा घबरा-सी गई थी। लड़की का नाम 'लोपा-लोपा' जैसा बुख था। दोनों लड्के हौल से आगे आये तो देखकर ऋचीक गुस्से हो गए। बोले-'लड़को ! चले जान्नो यहां से। तुम्हारा यहां कुछ काम नहीं है।' लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कुछ देर तक च्चप खड़े रहे।

'पिताजी !'—विश्वरथ बोला। ऋचीक को दोनों पिता कहकर पुकारतेथे और गाधि को दादा कहकर। 'इस लड़की को क्यों लाये ?' 'तुम्हें इस सबसे क्या मतलब ? चले जाओ।'

विश्वरथ ऐसा हं सोड़ स्वभाव और खुश-मिजाज था कि भड़कते हुए बड़े बड़ों के क्रोध को भी शान्त कर देता था। 'तुम तो ले आये और हम क्या देखें भी नहीं ?'

ऋचीक हंस पड़े । बोले—'तब देखो। तब तक मैं भरद्वाज का सामना करू गा। उसकी क्या मजाल कि वह लोपा पर अत्याचार करे।' यह कहकर वे चले गये। दोनों लड़के वहीं खड़े-खड़े उस लड़की को बड़े गाँर में देखने लगे।

दोनों को कुछ विचित्र-सा मालूम हुआ। वह लड़की उनके बराबर की न थी। सत्यवती के बराबर ऊ ची थी, पर छोटी-पी दिखाई पड़ती थी। घोषा माता की ताई ऊ ची तो नहीं थी, इसका उन्हें निश्चय था। उनको विश्वास था कि उसकी श्रांखें बहुत सुन्दर थीं। प्रातःकाल जैसे पानी में धूप चमकती है, उननें वेसी कुछ चमक थी। उसका रंग बड़ा अच्छा श्रार लावरयमय था। दोनों को यह पसन्द श्राया। उसकी श्रावाज़ भी बहुत मीठी थी, इसमें भी कुछ शक न था। पर जब वह चलती, बस कुछ कहा नहीं जाता था। श्रीर वह श्रपनी बड़ी-बड़ी श्रांखों से इनकी श्रोर कैमी अच्छा तरह देख रही थी! ये सब बातें मामा श्रीर भानजे ने बाहर श्राकर अकेले में कर लीं श्रीर दोनों इस निर्णय पर पहुंचे कि पिताजी ने इस लड़की को यहां लाकर जो काम किया, इसके पहले उन्होंने ऐसा अच्छा काम कभी नहीं किया था।

परन्तु क्या गड़बड़ थी, यह उनकी समक्त में न आया। पिताजी ने जाकर शंख बजाया और तमाम रात गाँव-भर में घोडों की भाग-तौड़ मची रही। यह सारी धूम-धाम लोगा के लिए थी। पर यह क्या ? इन दोनों को भी नींद नहीं आई।

दोनों जरही उठे और पर्ण हुटो से बाइर उपान में आये । देख कर दोनों अवाक् हो गए। थोड़ो दूर पर वह लड़की सरस्वती नदी के सामने देखती हुई कुछ बुदबुदा रही थी। पिताजी और उनसे मिलने के लिए जो दूसरे ऋषि आते थे, उनकी तरह उनके पीछे ये दोनों धीरे से जा-कर खड़े हो गए।

दोनों देख रहे थे, श्रांखें मोंचकर श्रीर श्राकाश की तरफ हाथ लम्बे करके वह बुला रही थी।

'उषा ! उषा देती !' हां, वह उषा देती को बुजा रही थी। क्या होगा ? ऐसी बढ़की को देवता के साथ बार्ते करते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा था। बढ़की ने आवाहन पूरा किया, और आंखें खोबकर इनकी ओर देखा और तुरन्त ह'स पड़ी। दोनों ने उसका ह'सना सुन्धू और उनकी छातियां धड़कने लगीं।

'क्यों, क्या देखते हो ?'—उसने पूळा। जमदिन्न ने वहां से भाग चलने के लिए विश्वस्थ का हाथ खोंचा, पर वह वहां से न हिला।

'तुम पिताजी श्रोर सत्या के साथ तो इतना बोलती हो, श्रोर हम से क्यों नहीं बोलती ?'—विश्वरथ ने कहा।

लोपा हंस पड़ी—'ग्ररेग्नरे, ग्रभी से जब तू इतना बोलता है, तो बड़ा होने पर न जाने क्या करेगा?' वह हंसती-कृदतो पास ग्राई ग्रौर सुककर उसने विश्वरथ को पकड़कर चूम लिया। घोषा ग्रौर सत्या के सिवा दूसरों का चूमना उसे पसन्द नहीं था। पर इस मुख, इस सुगन्ध ग्रौर इस स्पर्श से वह पागल हो उठा। जब उसको सुधि ग्राई, तबतक तो वह हंसती-इंसती हुई चली गई थीं; ग्रौर जमदिन मुंह बनाकर एक पत्थर पर बैठाथा। विश्वरथ खुश होकर उसके पास गया। उस खड़की ने उसको चूमाथा ग्रौर वह सत्या से बहुत सुन्दर थी। उसने ग्रीमूमान से कहा—'मुक्ते उसने चूम लिया।'

जमद्गिन ने ऊपर देखा। विश्वरथ ने इसके पहले कभी न देखा था, ऐसा क्रोध उसकी आंखों में था। अपने आनन्द के आवेश में इसका कारण भी वह न समक सका। 'देख़-तो सही मुके......' पर वह पूरा बोल भी न पाया, इससे पहले ही जमद्गिन ने उसे घूंसा जमा दिया। विश्वरथ दूर धूलमें जा गिरा। वह 'ऊं-ऊ'' करके रोने लगा। विश्वरथ को गुस्सा आया। वह होंठ चबाकर जमद्गिन को मारने के लिए खड़ा हो गया, इतने में उसने भानजे को दोनों घुटनों में सिर दबाकर जोर से रोते हुए देखा। उसके छोटे-से दिमाग में कोई बात सूम्ती। वह खड़ा हुआ और जो चोट लगी थी, उसे दिखाने के लिए घर के भीतर गया। लोपा सत्यवती से बात कर रही थी। उसने अपने बूते से अधिक जोर खगाकर, लोपा का हाथ पकड़ कर खींचा।

'क्या है ?'—सत्यवती ने पूछा। विश्वरथ ने जवाब नहीं दिया, पर

वह लोपा को घसीटकर बाहर ले गया। सत्यवती पीछे-पीछे गई--- "क्या है?' विश्वरथ लोपा को वहां तक घसीटकर ले गया, जहाँ जमद्गिन बैठा हुन्ना था. श्रोर बोला-- 'जमद्गिन को चुम्बन कर।'

'क्यों ?'—जोपा ने प्रश्न किया।

सरम्वती जोरसे ह`स पड़ी—'तुमने विश्वरथका खुम्बन किया होगा।' 'हाँ, इससे क्या ?'

'र्क को चूमा है तो दूसरे को बिना चूमे न चलेगा । जब स्त्रियां श्रायंगी तब न जाने क्या होगा ?' सत्यवती श्रीर लोपा खूब •हंसीं। विश्वरय की समस में न श्राया कि जब स्त्रियां श्राती हैं, तब क्या होता है।

लोपा जमदिग्न के पास गई, उसका सिर ऊंचा उठाया श्रीर उस को चूम लिया। विश्वरथ श्रीर जमदिग्न में सुलह हो गई। दोनों में यह पहली तकरार थी। उसके बाद क्या हुश्रा, किसीको मालूम नहीं।

#### : ሪ :

दूसरे दिन बड़ी गड़बड़ मबी। अवानक कोई दो सौ अनजान सवार आये। कहा जाता था कि वह एक राजा तथा विश्वरथ का रिश्ते-दार था। उसका नाम भी बड़ा विचित्र था—'अतिथिग्व' अर्थात् अतिथि के लिए गौमांस परोसने वाला। दोनों लड़के बहुत हंसे। अतिथिग्व के माथ दो ऋषि भी आये थे। कोई कहता था कि वे लोपा के भाई हैं। दोनों को वे आगत ऋषि पसन्द नहीं आए। लोपा उनकी थी, ये उसके माई थे; इसलिए उनको ऐसा माल्म हुआ जैसे वह उनके लिए कुछ कम-सी हो गई है।

मध्याह्वकाल में सब लोग पर्योक्टी में जा बैठे-ऋचीक, सत्यवती क्र लोपा, राजा श्रतिथिग्व श्रीर लोपा के दो भाई। बाहर खड़ा हुश्रा सेना-पनि किसीको श्रन्दर नहीं जाने देता था, पर दोनों लड़के, मामा-भानको चोरी से पर्यंकुटी के पिछले भाग में गये। उसके कोने आण एक थोड़ा-सा हिस्सा टूट गयाथा। मामा और भानजा वहीं लेट गए और जमीन से सटकर देखने लगे कि भीतर क्या हो रहा है।

एक तरफ सत्यवती बैठी थी और पास ही लोपा भी। बोच में अथर्वण और अतिथिग्व बैठे थे। दूसरी तरफ वे दो ऋषि भाई। लड़के ज्यादा तो बुछ नहीं समभे, लेकिन वे ऋषि भाई बहुत क्रोधित-से दीख पड़ते थे। आयों के आचार के बारे में वे बार-बार बोज रहे थे, और वह भी इस रीति से कि मामा-भानजे को उनकी स्रत जरा भी पसन्द नहीं आती थी। लोपा ने साहस किया और उठकर बीच ही में खड़ी हो गई और भाइयों की और देखकर हंसने लगी—देवता तुम्हारे ही अकेले के नहीं, मेरे आवाहन से भी वे आते हैं।

इसके बाद बड़ा मजा आया। अति धिर को गुस्सा आ गया। उसकी मूं कुँ कुछ अजब ढंगसे फहरा रही थीं। यह जमदिग्नने आंखें मटकाकर बतलाया। उसके बाद पिताजी बोले। वे भी जामे से बाहर हो गए थे? अब दोनों लड़के घबड़ाये। उनकी निगाह इस तरफ पड़े तो! पिता जी को यह खरा मालूम होगा। — कहकर विश्वरथ ने अशंसा-गुर बतकर भानजे के शरीर में उंगली गड़ा दी।

'जो कुछ भी हो, चाहे जो करो; पर लोपा की इच्छा के विरुद्ध में देखता हूं कि कौन उसका विवाह करता है। श्रगर तुमको पसन्द न हो तो वह मेरे घर में रहेगी।'—जमद्गिन ने हर्ष से मामा की पीठ पर हाथ ठोंका।

'श्रगर चाहो तो श्राश्रम बनवा दूंगा; पर लोपा के उपर किसी का श्रत्याचार न होने दूंगा।'—सबने हार खाई।शाबाश,िरताजी! लेकिन इतने में सत्यवती खड़ी हुई। उसकी श्रांखें बड़ी तेज हैं, श्राखिर खोज ही निकाला। श्राकर वह एकदम कान पकड़कर विश्वरथ को श्रीर दूसरे हाथ से जमदिग्न को घसीटकर श्रन्दर ले गई। सब-के-सब देखते रह गए श्रीर उसने दोनों को एक-एक तमाचा जड़ दिया। लोपा वहां वह लोपा को घसीटकर बाहर ले गया। सत्यवती पीछे-पीछे गई--- "क्या हे?' विश्वरथ लोपा को वहां तक घसीटकर ले गया, जहाँ जमद्गिन बैठा हुआ था, और वोला-- जमद्गिन को चुम्बन कर।'

'क्यों ?'--जोपा ने प्रश्न किया।

सरम्बर्ता जोरसे ह स पड़ी—'तुमने विश्वरथका चुम्बन किया होगा।' 'हाँ, इससे क्या ?'

'एक को चूमा है तो दूसरे को बिना चूमे न चलेगा । जब स्त्रियां श्रायंगी तब न जाने क्या होगा ?' सत्यवती श्रीर लोपा खूब •हंसीं। विश्वरथ की समम में न श्राया कि जब स्त्रियां श्राती हैं, तब क्या होता है।

लोपा जमदिग्न के पास गई, उसका सिर ऊंचा उठाया ख्रौर उस को चूम लिया। विश्वरथ ख्रौर जमदिग्न में सुलह हो गई। दोनों में यह पहली तकरार थी। उसके बाद क्या हुआ, किसीको मालूम नहीं।

#### : 6:

दूसरे दिन बड़ी गड़बड़ मवी । अवानक कोई दो सौ अनजान सवार आये। कहा जाता था कि वह एक राजा तथा विश्वरथ का श्रिते-दार था। उसका नाम भी बड़ा विचित्र था—'अतिथिग्व' अर्थात् अतिथिग्व के लिए गौमांस परोसने वाला। दोनों लड़के बहुत हंसे। अतिथिग्व के साथ दो ऋषि भी आये थे। कोई कहता था कि वे लोपा के भाई हैं। दोनोंको वे आगत ऋषि पसन्द नहीं आए। लोपा उनकी थी, थे उसके भाई थे; इसलिए उनको ऐसा मालूम हुआ जैसे वह उनके लिए कुछ कम-सी हो गई है।

मध्याद्वकाल में सब लोग पर्यांकुटी में जा बैठे—ऋचीक, सत्यवति क्र लोपा, राजा श्रतिथिग्व श्रौर लोपा के दो भाई। बाहर खड़ा हुश्रा सेना-पति किसीको श्रन्दर नहीं जाने देता था, पर दोनों लड़के, मामा-भानन्ने चोरी से पर्णंकुटी के पिछले भाग में गये। उसके कोने का एक थोड़ा-सा हिस्सा टूट गयाथा। मामा और भानजा वहीं लेट गए और जमीन से सटकर देखने लगे कि भीतर क्या हो रहा है।

एक तरफ सत्यवती बेंडी थी और पास ही लोपा भी। बीच में अथर्वण और श्रतिथिग्व बेंडे थे। दूसरी तरफ वे दो ऋषि भाई। लड़के ज्यादा तो दुछ नहीं समभे, लेकिन वे ऋषि भाई बहुत कोधित-से दीख पड़ते थे। श्रायों के श्राचार के बारे में वे बार-बार बोज रहे थे, श्रीर वरू भी इस रीति से कि मामा-भानजे को उनकी सूरत जरा भी पसन्द नहीं श्राती थी। लोपा ने साइस किया और उठकर बीच ही में खड़ी हो गई और भाइयों की श्रोर देखकर हंसने लगी—'देवता तुम्हारे ही श्रकें के नहीं, मेरे श्रावाहन से भी वे श्राते हैं।'

इसके बाद बड़ा मजा श्राया। श्रतिधिग्य को गुस्सा श्रा गया। उस-की मूं कुं कुछ श्रजब ढंगसे फहरा रही थीं। यह जमदिग्निने श्रांखें मटकाकर बतलाया। उसके बाद पिताजी बोले। वे भी जामे से बाहर हो गए थे? श्रव दोनों लड़के घबड़ाये। उनकी निगाह इस तरफ पड़े तो ! पिता जी को यह बुरा मालूम होगा?— कहकर विश्वरथ ने प्रशंसा-रुग्य बन-कर भानजे के शरीर में उंगली गड़ा दी।

'जो कुछ भी हो, चाहे जो करो; पर लोपा की इच्छा के विरुद्ध में देखता हूं कि कौन उसका विवाह करता है। अगर तुमको पसन्द न हो तो वह मेरे घर में रहेगी।'—जमद्गि ने हर्ष से मामा की पीठ पर हाथ ठोंका।

'श्रगर चाहो तो श्राश्रम बनवा दूंगा; पर लोपा के ऊपर किसी का श्रत्याचार न होने दूंगा।'—सबने हार खाई।शाबाश, पिताजी! लेकिन इतने में सत्यवती खड़ी हुई। उसकी श्रांखें बड़ी तेज हैं, श्राखिर खोज ही निकाला। श्राकर वह एकदम कान पकड़कर विश्वरथ को श्रीर दूसरे हाथ से जमदिग्न को घसीटकर श्रन्दर ले गई। सद-के-सब देखते रह गए श्रीर उसने दोनों को एक-एक तमाचा जड़ दिया। लोपा वहां मांज्द थी, इसिलिए दोनों ने रोना अनुचित समका। उन्ह दखकर सब हंस पड़े और दोनों खड़के शिंमन्दा होकर सत्यवती के पास बैठ गए। इन्छ हर्ज नहीं। तमाचा खाया तो क्या; लेकिन सुनने को बातें तो मिलीं। फिर पीछ कोई गुस्ता तो नहीं हुआ। पिताजी ने सब ठीक कर लिया। लोपा को बृद्ध अंगिरा के यहाँ पड़ने जाना था। वहीं उसका भेजना निश्चित हुआ। मामा-यानजे रात में यही बातें कर रहे थे कि हम दोनों भी बृद्ध अंगिरा के आश्रम में जायं तो कैसा?

उस रात को वे देर से सोये । श्राधी रात बीतने पर विश्वरथ • उठा श्रीर जमदम्नि को हिलाकर उठाया—'श्रमिन !'

'क्यों ?'

'यदने के बिए जाने के बदले एक काम न करें ?'

'क्या ?'

'इससे ब्याह कर लें तो ?'

जमदिग्न ने विचार करके ख्रीह प्रकट किया—'लेकिन हम तो दो है।'

विश्वरथ ने निःश्वास छोड़ा—'हाँ, यह ठीक है। में इस बात को सूज ही गया था।' यह कहकर वह करवट बदलकर सो गया।

लोपा कुछ दिन बाद वहां से चली गई और बड़ी देर तक दोनों, मामा-भानजे, निश्वासें छोड़ते हुए फिरते रहे।

: 9:

कुछ महीने बाद पिताजी कहने लगे कि इनका गुरुजी के यहां जाने का समय आ गया है।

श्रथवंश जैसे पितां हों श्रोर गाधि जैसे दादा हों तो फिर गुरु की श्रावश्यकता ही क्या है, यह उनकी समम्म में नहीं श्राया। तमाम दिन सब दादा के पास बैठें श्रोर इनको गुरु के घर भेजने के बारे में बातें करते रहें। एक बार दोनों ने निश्चय किया कि गुरु के घर भेजे जाने से पहले ही घर छोड़कर भाग निकलें। दोनों ने अपनी मृगछालाएं बांघ लीं, दंड तैयार किया, और खाने को छोटी-सी पोटली बांघ ली।

दोनों ने पका इरादा कर लिया कि त्राज रात में उठकर भाग चलेंगे। दो-चार बार इस संकल्प को अमल में लाने की कोशिश भी की; मगर रात को ऐसी मीठी नींद श्राई कि बीच में उठने का मौका ही न मिला। श्राधी रात के मिवा और दूसरा समय ही भागने के लिए कहां था ? श्राखिर यह संकल्प छोड़ दिया गया। जाने का दिन नज़दीक श्राने लगा। एक दिन घोषा रोती तो दूसरे दिन सत्या। एक दिन भातप्राम के लोग उनको बुलाते. तो दूसरे दिन भूगुप्राम के। श्राखिर वह दिन भी ग्रा पहुंचा। सबेरे भरतग्राम में वे उठे. स्नान किया. दादा जी को प्रणाम किया। अग्नि की परिक्रमा करके घोषा को सिर नवाया श्रीर जो वहां पर सब लोग जमा थे उनको नमस्कार किया । फिर नाव में बैठकर नदी पार करके सामने के तीर पर भुगुश्राम में आये। घोषा श्रीर दादा भी साथ थे। सब लोग लेने श्राये थे। पिताजी श्रीर सत्या ने भी इनको गोद में उठा लिया और घर गये। इसके बाद सबने देव-तात्रों की त्राराधना की, पिताजी ने मंत्रोचचार किया, त्राग्नि से त्राशी-र्वाद मांगा और इनके रचण के लिए मृगुओं की मनौती मानी। फिर से उन्होंने सबको प्रणाम किया । घोषा श्रोर सत्या रोने जगीं । फिर दादा ने दोनों को गले लगाकर श्राशीर्वाद दिया।

रथ तैयार होकर श्राया। सत्या ने घोड़ों की पूजा की और दोनों लड़कों को लेकर रथ में बैठी। पिताजी तो श्यामकर्णी घोड़े मयूर, पर सवार थे ही। सबकी श्रांखों में श्रांस् श्रा गए श्रीर इससे दोनों लड़कों की श्रांखों में भी पानी भर श्राया। पिताजी ने वरुण का श्रावा- हन किया श्रीर शंख बजाया। सारथी ने रथ को वेग से दौड़ाया। पिता जी श्रीर दूसरे घुड़सवार भी साथ में श्राये। जमदिन श्रीर विश्वरथ को इससे बहुत मजा श्राया।

## : ? :

दोपहर को वे एक ग्राम में पहुँचे। उसमें भरत ही रहते थे, इस-लिए विश्वत्थ और अथर्वण को प्रणान करने सारे गांत्र के लोग आये। सवने स्वाया-पिया, थोड़ी देर आराम किया। और फिर से घोड़े जोतकर स्थ तैयार किया। सःयाक। इनकी और आंखों में आंसू भरकर देखना इनको विल कृत अच्छा न लगा। पिनाजी ने, जो कहीं दो छोटे टट्टू दिलवा दिये होने, तो उन पर वैडने का मजा लुटते।

रात को वे एक बड़े गांव में पहुँचे। वहाँ भी लोग उनका स्वार्गत करने श्राये थे। पहले तो उन दोनों ने राजा को नहीं पहचाना, पर जब अतिथिग्व नाम सुना तो उनको उनकी याद श्राई। जब लोपा श्राई थी तब जो राजा श्राया था, यही व्यक्ति था वह। यह गांव बहुत बड़ा था। अतिथिग्व भी श्रच्छा लगा। उन दोनों श्रोर पिताजी को खूब श्राव-भगत के साथ उसने भोजन कराया।

दूसरे दिन भी वे लोग वहीं उहरे। श्रितिथिग्व राजा का महल बहुत्र बहा श्रीर विशाल था। सरस्वती नदी भी उसीके पास से बहती थी। मामा श्रीर भानजा दोनों, श्रकेले ही बूमकर देख रहे थे। इतने में उनका नौकर बुलाने श्राया, श्रीर वे भीतर गये। बैठकखाने में पिताजी श्रीर श्रितिथिग्व को एक श्रादमी से बातें करते हुए देखा। श्रादमी बड़ा नथा। देखने में एक छोटा लड़का-सा दीखता था, पर था वह बहुत गंभीर प्रकृति का।

'लड़के !' ग्रथर्वण ने कहा, 'इन ट्रोनों को पहचानते हो ?' कौशिक ने सिर हिलाया।

'ये तुम्हारे गुरुत्ती के छोटे भाई हैं, प्रणाम करो इन्हें। छोटे तो हैं, पर विद्या में इनके बराबर कोई नहीं।'

दोनों —मामा-भानजे —ने प्रणाम किया और डरते हुए उस श्रादमी के मुंह की श्रोर ताकते रहे। 'बरसो ! शतंजीबी हो ।'---उन्होंने श्राशोबीद दिया 🛦

'इन हा नाम विशष्ऽ है। जब तुम्हारे समान थे, तभी सब विद्यात्रों में पारंगत हो चुके थे। तुम भी इनके जैसे सच्चे विद्वान बनो, तब है।'

विश्वाध को वह आदमी जरा पसन्द नहीं आया। उसको ऐसे माजूम हो रहा था कि मानो वह इन्हें अभिमान से देख रहा है।

'मेरे पुज्य भाई के सब शिष्य विद्वान् ही होते हैं, तू भी होगा न ?' विश्वरथ कुछ भी न बोजा और चुरचार वैसा ही वापस चला गया। फिर बसे अतिथिया ने बुलाया।

'बाइके ! त् मुक्ते पहचानता है ?'—उन्होंने पूछा। 'हाँ।' विश्वस्थ ने कहा।

'मैं तुम्हारा कौन होता हूं ?—बोलो !'

विश्वरथ को कुछ न सूक्ता—'तुम लोपा को लेने त्राये थे।' यह सुनकर वशिष्ठ को छोड़कर सब हंस पड़े और विश्वरथ बहुत घबराया।

'विश्वरथ ! राजा दिवोदास श्रितिथिग्व तेरे च। चा होते हैं।'—कहकर ऋक्तिक ग्रुस्कराए, लेकिन विश्वरथ ऐसा घवरा गया कि नीचे से ऊपर श्राँख उठाने की हिम्मत न हुई। दो दिन तक सबने उस गांव में निवास किया। सब-के-सब विश्वरथ को देखने श्राते, श्रौर उससे कुछ-न-कुछ पूछते थे। श्रितिथिग्व की महिषी रानी भी प्रतिदिन उसे श्रौर जमदिन को बुलाकर सब बातें पूछती थी। बार-बार दोनों ने विशष्ठ को इधर-उधर श्राते-जाते देखा था, फिर भी उनको विशष्ठ से डर लगता था, किन्तु जब उन्होंने सुना कि श्रितिथिग्व का एक पुत्र भी उनके ही गुरु के यहां शिचा पाता है तब तो उनको बड़ी खुशी हुई।

### : 33 :

तीसरे दिन सबेरे वे लोग रवाना हुए। श्रव तो रास्ता भी सरस्वती नदी के किनारे-किनारे जाता था, इसलिए सुसाफिरी बहुत श्रासान थी। थोड़ी ही देर में एक गांव त्राया। थोड़ी दूर पर वृत्तों का सुन्दर समूह दीन्व पड़ता था। मत्या ने उसे दिखाया और कहा—'देखो, वह तुम्हारे गुरू का त्राश्रम।'

दोनों लड़कों ने श्राश्रम देखा श्रीर यह श्रपरिचित स्थान देखकर उनका हृदय भारी-सा हो गया।

'सत्या !'--विश्वरथ ने कहा, 'त् हमारेसाथ न रहेगी?' उसकी श्रांखों में श्रांस् भर श्राए।

'पागल तो नहीं हो गया है ? यहां तू पढ़ने-लिखने श्राया है । भेरा क्या काम है यहां ?'

विश्वरथ की समक ही में न श्राया कि क्यों नहीं उसे भरतप्राम में विद्याभ्यास कराया गया । श्रयवंश श्रपने शिष्यों को तो शिचा देते थे, तब उनको क्यों नहीं पढ़ाते ? सत्या किसी भी दिन नहीं पढ़ी, तब वह उनके साथ रहकर पढ़े तो इसमें क्या हानि है ?

किन्तु इन सब प्रश्नों का निपटारा होने के पहले ही वृत्तों का वह समृह नजदीक आ गया और लड़कों के जल्थे-के-जल्थे को जब प्रतीचा करते देखा तो दोनों यह सब भूल गए।

# गुरु के आश्रम में

## : १ :

रथ के घोड़े आकर थम जाते हैं। विश्वरथ और जमद्गि रथ से बाहरू अपनी गर्दन निकालकर देखते हैं और अथर्वण मयूर घोड़े को रोककर नीचे उत्तरते हैं। आश्रम के लड़के पीछे खिसककर रास्ता देते हैं और एक मनुष्य शीव्रता से अथर्वण के सामने जाकर प्रणिपात करके उनके चरणों की रज अपने माथे पर चढ़ाता है।

'देखो लड़को !'—सत्या इन दोनों लड़कों के कान में कहती है, 'ये तुम्हारे गुरु, मैत्रावश्य हैं।' दोनों भय से न्याकुल हो श्रांखें गड़ाकर देखते रहते हैं।

• गुरु न तो अथर्वण जितने जैंचे हैं और न वैसे बिलिंट ही। जब अथर्वण उनसे भेंट करते हैं तब उनके प्रचंड हाथों में वे समा गए से मालूम होते हैं। गुरु ने अपनी जटाएं शंख के आकार की बांध रखी हैं और सुत के कपड़े की घोती पहने हैं, और उपर से उनी शाल ओड़े हुए हैं। अथर्वण से भेंट करने के बाद गुरु रथ के पास आते हैं। कैसा अच्छा चलते हैं! खड़म्-खड़म्!

वह त्राकर सत्या को प्रशिपात करते हैं—'पघारो कौशिकी! मेरा त्राश्रम पित्र करो।' सत्या हंसते-हंसते रथ से उतरती है। 'क्या यही मेरे बालक हैं ?'—गुरु सत्या से पूछते हैं। सत्या फिर हंसती है। 'मेरा वह बाल ऋषि कौन है ?' गुरु के पूछने पर सत्या जमदिग्न को दिखाती है। गुरु उसे लेकर नीचे उतरते हैं। 'क्यों बेटा! पहचानता है यह तेरा भाई है ? क्यों भरत! तेरे पिता कैसे हैं ?' गुरु विश्वराध को भी रथ से उतार लेते हैं, पर दोनों में से एक भी जवाब नहीं

देता। डोनों पर गुरु की बड़ी धाक जम जाती है।

अश्रम में प्रवेश करते समय इन ही दृष्टि वृत्तों पर पड़ती है। कितने सुन्दर हैं! ऐसे झटादार स्वच्छ वृत्त इन्होंने कहीं भी न देखे थे और हिरन भी इधर-उधर उझलते दीखते हैं। जगह-जगह गार्थे चर रही हैं। अगेर कहीं-कहीं पर घोड़े भी वंधे हैं। किसी-किसी वृत्त पर धनुष और बाख लटकाए हुए हैं।

विश्वरथ श्रंगुजी से जमदिग्न को हिरन के बच्चे दिखाता है'। यहां रहने से मौज में तो कटेगी पर सत्या साथ में रहे तब !

## : ? :

एक विशाल पीपल के पेड़ की छाया के नीचे, घाम की एक कुटी थी। वें लोग वहां आये। पीपत के चारों और थाला (आलबाल) बंधा हुआ या और वहां दर्भ और सग-चर्म के आपन बिले हुए थे। सामने सरस्वती नदीं बहनी थी। थाले के पास ही चार-पांच चृद मनुष्य खड़े थे। उन्होंने अयर्थेख को प्रणाम किया।

उनकी पर्यो हुटी से हूं!, एक बड़ी-ती पर्यो हुटी थी। उसमें गुरु ने ऋतिथियों को ले जाकर ठरुराया।

थोड़ी ही देर में वहां एक लम्बे कद की स्त्रों। प्राई और सत्यवती से मिली। इसने भी दोनों को बुलाया और अपने पास विठाया तथा उनके सिर पर हाथ रम्बा। इस देवीं को सब•भगवती कहकर पुकारते थे। मामा-भानते को यह स्त्रों अव्हों लगी। इवा-उवा को बातें कि और दूध पिलाया। गुरु और भगवती अपनी पर्णकुटी में चले गये और

अर्थर्वण स्नान-संध्या करने के लिए चले गये।

दोनों बाहर निकले और आस-पास देखने लगे।

'ऋग्नि, ऋपने घर जैसा यहां नहीं है। यहां तो सभी घास-पात की कटियां हैं।'

'लेकिन हमारे यहां ऐसे सुन्दर श्रामों के वृत्त कहाँ ?'

'वह तोता तो देख!' दोनों देखने के लिए दोंहे। थोड़ी दूरी पर उन्होंकी उन्न और कृद के दो लड़के खड़े-खड़े उनको देख रहे थे। एक ऊंचा और मोटा था, वह मुसकराता हुआ समीप आया।

'तेरा नाम क्या है ?'

'विश्वरथ ।' वे दोनों लड़के हंस पड़े ।

'पिताका नाम क्या है ?'

'गाधि।'

फिर दोनों लड़के हंसे। इससे विश्वरथ को कुछ गुस्सा-सा चढ़ श्राया।

**ै**उसके बाप का नाम क्या है ?'

'कुशिक !'—कहकर विश्वरथ वहां से खिसकने लगा। वे लड़के फिर हंसे—'उसके बाप का नाम क्या है ?'

गुस्से और घबराहट में विश्वरथ 'जन्तु' कहकर वहां से जाने लगा।
पहले सवाल पूछने वाले ने तुरन्त विश्वरथ की टांग में खाड़ी टांग मार दी और उसे जमीन पर मुंह के बल गिरा दिया। जमदिग्न ने, जो खब तक चुपचाप वहां खड़ा था, बिना कुछ कहे-सुने उस मज़ाकिया छोकरे को एक जोर का बूंसा जमा दिया जिससे वह तीन कुलांट खाकर धरती पर गिर पड़ा। उसका और उसके मित्र का हंसी-मजाक सब गायब —हो गया। जमदिग्न और विश्वरथ हाथ पकड़कर दौड़ते-दौड़ते खपनी पर्णांकुटी में चले आये।

पीछे से भगवती आई। सत्यवती और वह दोनों स्नान करने गईं, सबने भोजन किया और थके होने से सब सो गए, परन्तु विश्वरथ के दिन में किनाती लगी हुई थी। पहलो ही बार किसीने उसकी इस नगर पटका या। यह उसे बहु। बुता लगा । श्रीरों को छोड़ उसीको टांग क्यो मारी? क्या अधर्वण को भी बाल्यावस्था में इस नगह किसीने गिराया होना? क्या किसीने गुरु के पैर के बीच में कभी पर गवा होगा? उसे बहुत दुख हो रहा था श्रीर उसने श्रांखों के श्रांसू जैसे-नेसे मुखाए। दोपहर के बाद इस्ता-इस्ता वह श्रथवंण के पास गया।

'पिताजी !'

'क्यों, क्या है ? कह डाल, क्यों घबरा रहा है ?'

'मुक्त यहां नहीं रहना है। वापस घर को चिलिए।'

'श्ररं ! पागल हो गया है क्या ?'—श्रथर्वण ने हंसकर कहा। सामने बैठो-बेडी सत्यवती भी हंसती थी। उसने जरा धेर्य से बात श्रागे बढ़ाई—'यहां मुक्ते नहीं रहना, श्राप पढ़ाना, मैं पढ़ूंगा।'

'बेटा !' प्रेम से उसके कन्धे पर हाथ रखकर अथर्वण बोले, 'त् एक दिन भरत कुल का राजा बनेगा। तुभे तो बहुत होशियार बनना है। कुछ स्वर है ?'

'श्राप बनाइए, नहीं तो दादाजी बनायंगे।' 'माई! बिना पराये गुरु के पास सीखे कुछ नहीं श्राता।' 'तब किसी दूसरे गुरु के पास जे चितिए।'

'मूर्न्न'!'—ग्रथर्वण बोले, 'तू इन गुरु को नहीं पहचानता। इनसे बढ़कर विद्वान महिषें श्रार्थों की पांचों जातियों के बीच कोई दूसरा नहीं है। खबर है ? इन्होंने इन्द्र जैसे देव को भी हरा दिया। श्रीर देख तो सही, कितने खड़के यहां शिचा पाते हैं! इनमें दस-पांच तो तेरे जैसे राजदुमार होंगे। श्रितिथिग्द का लड़का सुदास भी यहीं है।'

'यहां के बढ़के बहुत खराब हैं।'

'पर गुरुजी इतने अच्छे हैं कि थोड़े ही वर्षों में तू विद्वान् हो जायगा।'

विश्वरथ की समक्त में कुछ न श्राया कि क्या जवाब दूं।

दूसरे दिन सूर्योदय से पहले उन दोनों लड़कों को उठ्युया, नहलाया-धुलाया श्रीर गुरुजी की वेदी के पास ले गए ।

## : 3 :

वहां सभी इकट्टे हुए थे। श्रथवंश श्रोर गुरु ने श्राग्न की स्थापना की, वरु ग का श्रावाहन किया श्रोर मंत्र-गाउ किया। तिरवरथ श्रापने गुरु को ही देख रहा था। जब वे मंत्र पढ़ते तो ऐसे दीखते कि श्राधे मींद में हों। उसने सोचा कि मैं भी ऐसा कर सकूं तो! इसके बाद गुरु ने दोनों लड़कों को नया सग-चभ पहनाया, जपर से मूं ज का डोरा बांधा, हाथ में दंड दिया श्रोर ललाट पर भस्म लगाई। गुरु के हस्तस्पर्श से विश्वरथ कांप रहा था। पास से उनका चेहरा भी बड़ा खूबसूरत लगता था। श्रोर उनकी श्रांखें—कब तक ये श्राखें दिखाई देती रहेंगी!

सबने खाया, थोड़ी देर आराम किया और कुछ दोपहर ढल गया तो ऋचैिक और सत्यवती जाने को तैयार हुँए । दोनों लड़के रोये, उनको सरवती ने चुप रखने के लिए कहा—'मैं फिर आऊंगी।'

'कब ?'—विश्वरथ ने पूछा। 'चौमासा बीतने पर, तुरन्त।'

सत्यवती ने दोनों को गले से लगाया और उनको भगवती को सौंप दिया। गुरु स्राये, स्रथर्वण को उन्होंने स्रप्य दिया और स्राश्रम के बाहर तक सब उनको पहुँचाने गये।

अथर्वण ने लड़के के सिर पर हाथ रखा। सत्यवती ने उसे फिर से गले लगाया। गुरु और लड़को ने उनको प्रणाम किया। दोनों पति-परनी रथ में बेंटे, और जब घोड़े चलने लगे तब विश्वरथ ने सत्यवती को रोते हुए देखा। उसकी आंखें भी डबडबा आई; और ऐसा लगता था कि वह अभी रो पड़ेगा। उसने जमदग्नि की तरफ देखा, तो वह भी श्रांस् पोंडु रहा था। इतने में उसके कानों में गुरुजी की श्रावीज़ सुनाई पड़ी।

'पुत्रो ! घवराना नहीं । हम लोग थोड़े ही दिनों में श्रथर्वण से मिलने जायंगे । चलो, कहीं पुरुष रोते हैं ? स्त्रियां रोती हैं ।'

विश्वरथ ने श्रांखें पोंछ डालों। 'न, मैं नहीं रोता।'—उसने गद्-गद् स्वर में कहा। सब वाषस श्राये श्रीर जिस पर्णकुटी में श्रथर्वण उतरे थे, वहीं उनको गुरु ले श्राए।

'देखो, तुम यहीं सोच्रो। मैं तुमको सहाध्यायी देता हूँ।'— कहकर उन्होंने एक लड़के से कहा—'सुदास श्रीर ऋच को यहां भेजो।'

थोड़ी देर में दो लड़के आये। ये वहीं ये जिनमें से एक ने पहले दिन छेड़छाड़ की थी।

'देखो.सुदास !'—गुरु बोले। 'जी।'

'यह विश्वरथ है। तू तृत्सु है श्रीर वह जन्हु; श्रीर दोनों ही भरत हो। मिल-जुलकर रहना। श्रीर यह जमदिग्न महाश्रथवंण ऋचीक का पुत्र है। इसका तो वंश-का-वंश ऋषि है।'—जिस लड़के ने पैर में टांग मारी थी उससे गुरु बोले, 'ऋष ! तुमे भी इन सबके साथ ही रहना है। सममा ?'

'जैसी स्राजा!'

पिछले दिन की वह घटना कहीं विश्वरथ कह न दे, इस डर से वह किपला मौ की तरह शान्त होकर बोला—'जब श्रापकी श्राज्ञा है तब फिर क्या ?'

'श्रीर श्रजीगर्त तुमको पड़ायंगे।' गुरु ने कहा, 'जाश्रो, लड़ना-मग-इना नहीं।'—कहकर मैत्रावरुण चले गये।

गुरु के चले जाने तक वे चारों चुपचाप खड़े रहे। उनके श्राँखों से श्रोट होने ही ऋच ने मुक्का दिखाकर जमद्गिन से कहा—'बच्चा! श्रव देख सेना।' जमदिग्न उत्तर में हंस पड़ा। उसे दर तो लगता ही न था। विश्व-रथ को पिछले दिन की घबराहट फिर हुई। इसने मुक्ते ही क्यों पटक दिया ? ऋक का बल और सुदास की तिरस्कारपूर्ण दृष्टि देखकर अन्दर-ही-अन्दर वह डर गया; किन्तु अपने गुरु का अनुकरण करते हुए उसने सिर उठाया। आंखें बड़ी-बड़ी-बनाकर उनके जैसी शान्त आवाज़ निका-लने का अयत्न करते हुए कहा--'देख ही रहे हैं। भात और भृगु किसी-से नहीं डरते।' सहसा कह-तो डाला, लेकिन कहीं अभी ऋच या सुदास एक घूंसा न जमा दे, इस भय से उसका हृदय घड़क रहा था। पर उन्होंने कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, बल्कि वह डरा हुआ-सा दीख पड़ा और भुपचाप वहाँ से चला गया। विश्वरथ के आश्चर्य का पार न रहा। ऐसा क्यों हुआ ? उसने अपने शरीर की तरफ देखा—क्या वे घबरा गए?

जमदिग्न ने पास आकर विश्वरथ की पीठ ठोंकी—'शाबाश मामा!' किस तरह उसने शाबाशी पाई, यह तो वह समका नहीं, पर उसने ऐसा कुछ किया जिससे कि वे लड़के जमदिग्न के मुक्के से भी अधिक उससे घबरावें, ऐसा वह समका। वह खुश हुआ और इंसा।

#### : 8 :

सायंकाल के समय वह अकेला गुरु की पर्णंकुटी के पास अभी हाल में ब्याई हुई कुतिया के सात पिल्लों को देख रहा था। सब सफेद छोटे-छोटे खिलौने जैसे थे। एक-दो को छोड़ कर अभी उनमें से किसीकी आँखें भी न खुली थीं। कुतिया निडर होकर इन नये आये हुए व्यक्तियों को देख रही थी।

एक छोटा पिल्ला त्रागे त्राया। विश्वन्य जमीन पर बैठ गया त्रीर उसे पुचकार कर बुलाने लगा। धीरे-से उसने उस पर हाथ फेरा त्रीर हाथ में लेकर बगल में रख लिया। सुन्दर, सफेद, छोटा-सा जान- भी श्रांस् प्रोंक रहाथा। इतने में उसके कानों में गुरुजी की श्रावीज़ सुनाई पड़ी।

'पुत्रो ! घवराना नहीं । हम लोग थोड़े ही दिनों में अथर्वण से मिलने जायंगे । चलो, कहीं पुरुष रोते हैं ? स्त्रियां रोती हैं ।'

विश्वस्थ ने ग्रांखें पोंछ डालों। 'न, मैं नहीं रोता।'—उसने गद्-गद् स्वर में कहा। सब वापस त्राये त्रीर जिस पर्णकुटी में त्रथर्वण उतरे थे, वहीं उनको गुरु ले त्राए।

'देखो, तुम यहीं सोम्रो। में तुमको सहाध्यायी देता हूँ।'—कहकर उन्होंने एक लड़के से कहा—'सुदास और ऋच को यहां भेजो।'

थोड़ी देर में दो लड़के श्राये। ये वही थे जिनमें से एक ने पहले दिन बेड़बाड़ की थी।

'देखो.मुदास !'—गुरु बोले।

'जी।'

'यह विश्वरथ है। तू तृत्सु है श्रीर वह जन्हु; श्रीर दोनों ही भरत हो। मिल-जुलकर रहना। श्रीर यह जमदिन महाश्रथवंण ऋचीर्क कां. पुत्र है। इसका तो वंश-का-वंश ऋषि है।'— जिस लड़के ने पैर में टांग मारी थी उससे गुरु बोले, 'ऋच ! तुमे भी इन सबके साथ ही रहना है। सममा ?'

'जैसी म्राज्ञा !'

पिछले दिन की वह घटना कहीं विश्वरथ कह न दे, इस डर से वह कपिला गों की तरह शान्त होकर बोला—'जब आपकी आजा है तब फिर क्या ?'

'श्रीर श्रजीगर्त तुमको पढ़ायंगे।' गुरु ने कहा, 'जाश्रो, लड़ना-सग-इना नहीं।'--- कहकर मैत्रावरुण चले गये।

गुरु के चले जाने तक वे चारों चुपचाप खड़े रहे। उनके श्राँखों से श्रोट होने ही ऋच ने मुक्का दिखाकर जमदिन से कहा—'बच्चा! श्रव देख लेना।' जमदिन उत्तर में हस पड़ा। उसे डर तो लगता ही न था। विश्व-रथ को पिछले दिन की घबराहट फिर हुई। इसने मुफे ही क्यों पटक दिया ? ऋच का बल और सुदास की तिरस्कारपूर्ण दृष्टि देखकर अन्दर-ही-अन्दर वह डर गया; किन्तु अपने गुरु का अनुकरण करते हुए उसने सिर उठाया। आंखें बड़ी-बड़ी-बनाकर उनके जैसी शान्त आवाज़ निका-लने का अयत्न करते हुए कहा--'देख ही रहे हैं। भरत और भूगु किसी-से नहीं डरते।' सहसा कह-तो डाला, लेकिन कहीं अभी ऋच या सुदास एक घूंसा न जमा'दे, इस भय से उसका हृद्य घड़क रहा था। पर उन्होंने कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, बल्कि वह डरा हुआ-सा दीख पड़ा और चुपचाप वहाँ से चला गया। विश्वरथ के आश्चर्य का पार न रहा। ऐसा क्यों हुआ ? उसने अपने शरीर की तरफ देखा—क्या वे घबरा गए ?

जमदिग्न ने पास आकर विश्वरथ की पीठ ठोंकी—'शाबाश मामा!' किस तरह उसने शाबाशी पाई, यह तो वह सममा नहीं, पर उसने ऐसा कुछ किया जिससे कि वे लड़के जमदिग्न के मुक्के से भी श्रिधक उससे घबरावें, ऐसा वह सममा। वह खुश हुआ और इंसा।

### : ૪ :

सायंकाल के समय वह श्रकेला गुरु की पर्णंकुटी के पास श्रभी हाल में ब्याई हुई कुतिया के सात पिल्लों को देख रहा था। सब सफेद छोटे-छोटे खिलौने जैसे थे। एक-दो को छोड़कर श्रभी उनमें से किसीकी श्राँखें भी न खुबी थीं। कुतिया निडर होकर इन नये श्राये हुए व्यक्तियों को देख रही थी।

एक छोटा पिरुला आगे आया। विश्वाध जमीन पर बैठ गया और उसे पुचकार कर बुलाने लगा। धीरे-से उसने उस पर हाथ फेरा और हाथ में लेकर बगल में रख लिया। सुन्दर, सफेद, छोटा-सा जान- वर देखकर वह खुब खुश हुआ।

एकर्म किसीका चिरुवाना सुनकर विश्वाय ने ऊपर देखा। एक छोटा लड़की गुरु की पर्णकृटी में से निकली और उसकी ओर देख-कर ज़ोर से रोने लगी। वह सिर्फ छः-सात वर्ष की गोरी और बहुत खूबसूरत लड़की थी। वह सिर्फ कमर में गांठ बाँघकर घगरिया पहने थी। विश्वाय ज्याकृत हो उठा।

भीतर से भगवती ग्राई—'क्या है रोहिसी ?'

'श्रम्बा ! यह लड़का मेरे पिल्ले को लिये जा रहा है।' विश्वरय घबरा कर बोला—'नहीं, नहीं।'

'नहीं, कुछ नहीं।'—भगवती ने रोहिस्सी से कहा। 'यह तो अपना भाई है। देख, वह तुमे अभी दे देगा। विश्वरथ, दे दे।'

विश्वरथ ने तुरन्त वह पिल्ला रोहिस्सी को दे दिया।

'दोनों बैठका खेजो। तेरे बच्चों को कोई न ले जायगा। चुप हो जा।' कहकर भगवती अन्दर चली गई।

विश्वस्थ ने कहा-'बैठ जा, इधर बैठ।'

रोहिसी बैठ गई।

'देख, यह दूसरा पिरुला ले लूं ?'

रोहिस्सी ने सिर हिलाकर 'हां' कह दिया।

विश्वरथ के पास किसी काम में न आने वाला एक डोरा था। उसने उसे लिया और जैसे रथ में घोड़े जोतते हैं, वैसे ही बच्चों के गले में उसे बांध दिया और बोला—'देख अपना रथ !'रोहिशी बहुत खुश हुई श्रीर हंसने लगी—'हमारा रथ, हमारे घोड़े!'

थोड़ी देर के बाद उसने दो घोड़ों के पीछे एक सूखा हुआ पत्ता बांघ दिया। स्थ चलने लगा। दोनों खुशी के मारे कूद उठे।

## : 4 :

रात में घास की बनी हुई चटाई पर पर्णकुटी में चारों लड़के सो जाए। अजीगर्त बाहर सोया। थोड़ी ही देर में सब-के सब मीठी नींद में सो गए, लेकिन विश्वरथ को नींद न आई। घोषा क्या करती होगी? सस्यवती कहाँ होगी? अथवंश फिर कब आयंगे? पिलले और रोहिशी क्या करते होंगे? यही विचार उसके मन में चक्कर लगा रहे थे। उसने चारों तरफ देखा, सब तरफ अंधेरा था। कोई राचस वहां आ जाय तो? वह डर गया। जोर से उसने अपनी आंखें बन्द कर लीं, किन्तु उसे नींद न आई, न उसका डर ही दूर हुआ। सब-के-सब सो रहेथे। ऋच की नाक में से घुरर-घुरर की आवाज़ निकल रही थी। इससे उसे डर लगा। जमदिंग पर उसे बहुत गुस्सा आया। चह कैसा बेफिक सो रहा था!

उसे बहुत स्ना-सा लगा। कोई नौकर भी न था। कोई अपना आदमी न था, और इतने सब नये लड़कों के साथ कैसे रहा जायगा? बहुत-से लड़के तो उससे उन्न में बड़े और होशियार थे। यदि सब उस-की दिल्लगी करेंगे, हं सेंगे और सतायंगे तो वह किससे क्या कहेगा? बह रो पड़ा। घर भाग निकलने की उसकी एक बार इच्छा भी हुई, खेकिन जाता कैसे ? इससे तो यहाँ अच्छे। वह रो रहा था। भय और अकेलेपन के कारण वह जोर से रो पड़ा।

एक परछाई दिखाई पड़ी और उसकी घबराहट बहुत बढ़ गई। वह परछाई इधर-से-उधर धूम रही थी। उसने रोना रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परन्तु सब निष्फल हुआ। परछाई रुक गई और द्वार पर आकर खड़ी हो गई। विश्वरथ ने चील मारनी चाही, पर उसके गले से आवाज ही न निकली।

'कीन, विश्वरथ रो रहा है क्या ?' गुरुजी के शब्द सुनाई पड़े । 'नहीं, मैं रोता नहीं हूं।' रोती हुई स्रावाज़ में विश्वरथ ने प्रत्यु-क्तर दिया। 'बाहर क्या।'—गुरुजी ने ग्राजा दी। विश्वरथ दरता हुन्ना उठा श्रीर' बाहर श्राया। गुरु उसकी श्रंगुली पकड़कर बोले—'क्यों रे, सुनसान लगता है ?'

'नींद नहीं त्राती।' उसने उत्तर दिया।

'मेर साथ चल ।'—कहकर गुरुजी उसका हाथ पकड़कर, पगडंडी पर होकर, उमें नदी की तरफ ले गये । उसने सोचा—गुरुजी मुक्ते पीटेंगे, नदी में फंक देंगे या कोई असुर मुक्ते उठा ले जायगा। लेकिन उसका डर जाता रहा। साथ में ही धीरे-धीरे गुरु चलते थे और दुनके कारख, न मालूम केंसे, साथ में निर्भयता भी चलती थी।

'विश्वरथ ! बोल,कैसा राजा बनना चाहता है? गाधि जैसा या दिवी-दास अतिथिग्व जैसा ?'

विश्वरथ ने सोचा, उसके पिता बृद्ध थे श्रीर दिवोदास बिलष्ठ होने पर भी ऋचीक को प्रशाम करते थे।

'इन दोनों में बड़ा कौन है ?' उसने पूछा।

'बड़ा ? तेरे पिता का राज्य बड़ा है, दिवोदास शूरवीर है।' •

'किन्तु दोनों ही अथर्वण के पैर छूते हैं।' विश्वरथ ने अपनी राय पेश की।

'वे तो ऋषि हैं। मालूम है, उनके पितामह तो कवि उशनस हैं ? क्या त् ऋषि होना चाहता है.?'

'राजा बड़ा है कि ऋषि ?'

श्रगस्त्य ने नीचे देखा। इस बालक की मनोभावना उनको कुछ विखचण प्रतीत हुई—'राजा पृथ्वी को पालता है, ऋषि देवता का श्रावाहन करता हैं। तुके क्या बनना है ?'

विश्वरथ को दुछ सुका नहीं—'दोनों बना जा सकता है ?'

गुरु हंस पड़े—'दोनों बनना कि झ आसान थोड़ा ही है ? तू राजा बन, कमदिन ऋष्, बनेगा।' बुझ जवाब न मिला, इससे अग-स्त्य ने प्रेम से पूझा—'तू क्या अथर्वण जैसा ऋषि बनना चाहता है ?' विश्वरथ ने बहुत विचार किया—'श्राप जैसा नहीं हो सकता हूं ?' गुरु हंस पड़े—'हो क्यों नहीं सकता ? किन्तु श्रथर्वण जैसा नहीं होना चाहता ?'

'त्रथर्वण कहते थे कि सब त्रायों में त्राप ही श्रोप्त ऋषि हैं।' 'ऐसा मत समक।'—गुरु मुसकराते हुए बोले। 'मुक्तसे कहीं बहुत बड़े-बड़े ऋषि हैं।'

विश्वरथ ने पूछा—'बड़े ऋषियों को कौन बनाता है ?'

. 'वरुएदेव की कृपा हो तो हो सकते हैं।'

'वह कैसे मिले ?'

'तपर्चर्या से। त् करेगा?'

'श्राप करते हैं ?'

'मैं नहीं करूं तो देव मुक्त पर कृपा कहां से करें ?'

'तो मैं भी करू'गा।'

गुरुजी कुछ न बोले और कितनी ही दूर तक चुप रहकर घूमते रहे। सन्ध ही विश्वरथ भी तपश्चर्या कैसे की जाय, यह सोचते-सोचते उनके साथ चलता रहा । कुछ देर में दोनों वापस आये और विश्वरथ को तुरन्त नींद श्रा गई।

दूसरे दिन गुरुजी ने विश्वरथ और जमदिन दोनों को बुला-कर अलग-अलग आचार्यों के सुपुर्द कर दिया। एक के पास उनको वाणी सीखनी थी, दूसरे से मन्त्र-विद्या, तीसरे से यज्ञ-किया और चौथे से शस्त्र-विद्या—इसी प्रकार की व्यवस्था की गई, और इसी तरह उनका अभ्यास-क्रम शुरू हुआ। लेकिन उस रात के बाद विश्व-रथ को ऐसा लैंगा कि जैसे गुरु के साथ उसका कुछ खास सम्बन्ध है। वह जैसे बोलते और चलते थे, वैसे ही वह उनका अनुकरगा करने लगा।

## बोपामुद्रा

# : ६ :

उनकी पर्णंकुटी में वैरभाव पैदा हो गया था। सुदास और ऋच ह्र-ट्र रहकर उनकी चोर वूरते थे। जमदािन चुप्पी साधे आंखें फाइ-फाइकर देखता था। विश्वरथ गुरु की नकल करता हुआ सिर ऊंचा उठाए याता-जाता था, लेकिन दूसरे लड़के विश्वरथ से खुश थे। वह भरतकुमार था, अथर्वण का साला था, गुरुजी का दुलारा था, भगवती उसे बुलाती थीं; इन सब कारणों से उसका आकर्षण अधिक बढ़ गया था। अब तब दिवोदास का राज्याधिकारी कुमार सुदास सबमें श्रेष्ठ माना जाता था। अब उसका प्रतिस्पर्टी आ पहुंचा। फलतः लड़कों में दो समूह होते देर न लगी और जैसे-जैसे मतभेद बढ़ता गया वैसे-वैसे उनकी पर्णंकुटी में वैरमाव बढ़ता गया।

ऋच की जीम बड़ी खराव थी। हर बात में इ.छ-न-रू.छ बोल पड़ने की उसकी बुरी टेव थी। जब सब चुपचाप सो रहते, तब भी बह हवा से बात करता था। अपने आप ही बड़बड़ाया करता—'मैं भी कल कुत्ते को खिलाऊ गा। देख लेना, क्या बात है ? मैं भी सुशामद करू गा। पीछे से मेरा भी इ.छ और प्रभाव पड़ेगा। मैं भी कल से उंचा सिर उठाकर फिरू गा।' इस तरह वह डींग मारता फिरता था। इससे विश्वरथ की घबराहट का ठिकाना न रहता। गुरुजी को कोई गाली दे तो वह क्या करे ? बैठा रहे या सामना करके जवाब दे ? एक बार गुरु से पूछने की उसके मन में हुई।

किन्तु आश्रम में कार्यक्रम इतना था कि समय बहुत जल्दी बीत जाता था। श्रोर घर भी बिसर गया। सबेरे सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान करना, वेदमंत्रों का उच्चारण, हवन-विधि, धनुर्विद्या का श्रम्यास; दोपहर को भोजन के बाद कुछ खेल-कृद, पीछे श्रस्त्र-शस्त्र चलाना सीखना; सार्यकाल को घोड़े की सवारी, श्रीर समय मिले तो रोहिणी के साथ भी खेलना; यदि कभी भगवती खुलावें तो उनके साथ खाना, नहीं तो लड़कों के साथ; श्रौर जब गुरूजी प्रवचन करें, तब जितना समक में श्रावे उतना पाठ समक लेना श्रौर रात होने पर सो जाना—यही उनकी दिनचर्या थी।

लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह थी कि गुरुजी कभी-कभी शाम के वक्त हवा खाने के लिए साथ में ले जाते थे और दोनों नदी-किनारे धूमते थे। ऐसे समय गुरुजी शायद ही कुछ बोलते। प्रायः वह नीची नज़र करके ही चलते थे और विश्वरथ उनके पीछे-पीछे गुरुजी के सम्बन्ध में विचार करता चलता था। इस तरह गुरु दो-तीन लड़कों में से बारी-बारी से किसीको ले जाते थे। परन्तु विश्वरथ को छोड़कर बाकी सब लड़के बहुत बड़े थे। इस तरह गुरुजी उसे घुमाने ले जाते तो वह बड़ा खुश होता।

गुरुजी कभी-कभी सुदास को भी घूमने के लिए अपने साथ ले जाते थे। लेकिन वह ऐसा घमंडी था। कि दिवोदास अतिथिय का पुत्र होने के कारण समभता था कि वह जन्मसिद्ध अधिकार तो उसीका है। जब उसैका गर्व खंडित हुआ तो वह विश्वरथ से ईंब्यों करने लगा।

सुदास तो एक साल हुआ, तब से पढ़ रहा था और विश्वरथ से उम्र में दो साल बड़ा था। परन्तु जमदिग्न और विश्वरथ को श्रथवं ए के संस्कार प्राप्त थे, इसिलए वाणो, मंत्रोच्चारण, तथा बज्ज-विधि में वे सबसे श्रधिक पटुथे। सारे श्रायीवर्त में श्रथवं ए बढ़िया-से-बिह्या घोड़े रखते थे, इसिलए उनको उनकी सेवा, संभाल श्रीर उपयोगिता का ज्ञान भी था।

जमदिग्न का मन धनुर्विद्या में कम लगता था, लेकिन विश्वरथ ने थोड़े ही दिनों में सुदास की-सी योग्यता प्राप्त कर ली। ऋच तो साधारणतः सभी विषयों में टूँटा ही था, श्रीर दूसरों की निन्दा करने के सिवा उसे श्रीर किसी बात में मजा न मिलता था।

जैसे ही विश्वरथ होशियार हुआ वह आश्रम के लड़कों में लोक-

प्रिय हो गया मुदास और ऋच उससे खूब जलने लगे। लड़कों में जो दल हो गए थे वे बारी-बारी से मौका पाकर एक दूसरे से मार-पीट करने लगे, पर गुरुजी की धाक के कारण यह बात बाहर न आने पाती।

### : 9:

कुछ महीनों के बाद अगस्त्य के आश्रम में बहुत से श्रतिथि लोग आये। पुरुश्नों का राजा खेल, जिसके पुराहित अगस्त्य थे, इमेशा वहां श्रामा करता था। पर इस समय तो तृत्सश्चों के राजा दिवोदास श्रति-थिन्त और श्रंजरों के राजा सोमक भी आये थे। साथ में भरद्वाज और विशष्ट भी थे। कुछ भारी मंत्रणा हो रही थी, क्योंकि गुरुजी की पर्ण-छुटी में सब लोग एक साथ दमा होते थे और देर तक बातें होती थीं।

बदकों में तो श्रानन्द झा जाता था। नये श्रादमी, नये घोड़े, तरह-तरह के भोजन पदार्थ, नई बातें, पटना-लिखना बंद, श्रव इनको श्रीर चाहिए ही नया ?

शंबर नामक एक दुष्ट श्रमुर था। वह बड़ा भयंकर था श्रीर श्रायों की गायों श्रीर बालकों को चुरा ले जाताथा। इतना तो विश्वस्थ जानता था, बेकिन नई बातें सुनकर तो वह श्राश्चर्य में डूब गया।

शंबर दस्दुओं का राजा था। वह पत्थर के बड़े-बड़े किलों में रहता था श्रार मनुष्यों को करचा-का-करचा खा जाता था। उसका रंग श्रमा-बस्या की श्रंधेरी रात्रि की तरह काला था। उसके दांतों में से खाये हुए मनुष्यों का चून हमेशा बहता रहता था। वह श्रायों पर भूखे मेडियों की तरह टूट पहता, लोगों को मारता श्रीर श्राश्रमों को श्राग में जला डालता। इन्द्रदेव की द्या न होती, तो यह दुष्ट श्रमुर सभी श्रायों को कभी का मार डालता। श्रगस्य मुनि को छोड़कर उसके सामने दूसरा कोई वहीं बह सकता था। पिछली बार तो सुदासके पिता भी इससे हार बाए थे। अब सब मिलकर शम्बर को माग्ने का विचाद कर रहे थे! ऐसी-ऐसी बातों से विश्वरथ की कल्पना-शक्ति उत्ते जित हो रही थी।

श्रव उसकी समम में श्राया कि रोज रात में गुरुजी श्रकेले-श्रकेले क्या विचार करते थे—शम्बर श्रहुर को मारने के लिए। विश्वरथ का गुरुजी के प्रति श्रादर का भाव बहुत श्रिषक बढ़ गया। उसने सोचा कि जो वह स्वयं जाकर शम्बर को मारकर उसका कटा हुशा सिर गुरु के चरणों में ला रखे, तो गुरु बहुत ही प्रसन्न होंगे। वह छोटा था, नहीं तो ज़रूर ऐसा ही करता, पर क्या करे ?

एक दिन कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति चल रही थी, श्रोर यह बात मालूम हुई कि सभी श्राश्रमवासियों को दिवोदास के तृत्सुप्राम में जाकर रहना होगा। श्राश्रम में श्रानन्द मनाया गया। सुदास श्रोर ऋच के गर्व का ठिकाना न रहा, किन्तु विश्वरथ को सुदास के गांव में जाना श्रच्छा न लगा।

#### : 6:

दूसरे दिन सबेरे, बड़े पीपल के थाले पर गुरुजी के साथ तीनों राजे, भरहाज और वशिष्ठ बैठे हैं। एक ग्रोर भगवती और ग्राश्रम की दूसरी स्त्रियां बैठी हैं। सब लड़के ग्रीर ग्राचार्य लोग खड़े हुए हैं। दो लड़के ग्रागे बढ़ते हैं, उन्न दोनों की बीस-बीस वर्ष की है। दोनों के हाथों में लम्बी-लम्बी तलवारें हैं। गुरुकी ग्राजा होते ही दोनों ग्रागे बढ़कर एक दूसरे पर वार करते हैं। सामने वाला तलवार के वार को ग्रापनी ढाल पर मेलता है। इस तरह कितनी देर तक दोनों लड़ते हैं, पर थकते नहीं। ग्रान्त में एक के हाथ से तलवार छूट पड़ती है। विजेता ग्राकर गुरु के चरगों में गिरकर प्रणाम करता हैं ग्रीर गुरु धन्यवाद देते हैं।

इस तरह त्रायुध-इशल शिष्य त्रपनी होशियारी दिखाते हैं। धनु-र्जारी त्राते हैं त्रीर घोड़े पर सवार हो, दौड़ते हुए, सुई को नीचे देखकर निशाना मारने की अपनी दत्तना दिखजाते हैं। बहुत दूर रूप्क माड़ पर दः मिन्न-भिन्न रंगों की मटिकियां एक डोरे से बांधकर डाखी से लटकाई गई दें, और बेग से बूमनी हुई उन मटिकियों में से जिस रंग को गुरू कहने हैं वे उसी पर निशाना मारते हैं।

बना में द्वांट लड़कों की बारी बाती है। गुरु सुदास को बुलाते हैं। दिवादाम खुश होकर बपने पुत्र का परिचय सबको देते हैं। बपना छोटा-मा तीर लेकर बद निशाना लगाता है। स्थिर मटकी पर बाण मारने की गुरु जी बाज़। देने हैं। मुदास तीर छोड़कर उस मटकी को फोड़ खाजना है और मब उस पर धन्यवाद की वर्षा करते हैं।

अगम्स्य अव यह प्रदर्शन बन्द करवाना चाहते हैं, पर उनकी दृष्टि विश्वाय पर पहनी है। उसकी आंखें भी मानी गुरु से प्रार्थना कर रही हैं कि मुफे मन भूल जाइए। तीन माम में इस बालक को क्या आयगा कि वह परीच। दे सके। किन्तु उसकी यह मौन याचना अगस्त्य के हृद्य तक पहुंच गई। इतने छोटे बालक की विचार-स्रष्टि से वे मुग्ध होगए।

'राजन्! क्या अब में अपने एक नये शिष्य का परिचय कराऊं श् वह केंशिकराज गाधि का पुत्र है। विश्वरथ, यहां आ बेटा!' सभी भरत समान प्रतापी प्रजा के भावी राजा को देखते हैं। विश्वरथ आगे आता है और सब थोड़ी देर के लिए खुप हो जाते हैं। उस्र के लिहाज़ से कद में यह जरूर ऊंचा है; शरीर सुडोल और गठा हुआ, रंग भी गौर वर्ष के आयों से और भी गोरा एव मोहक है। उसका मुख लड़की की तरह मुलायम होने पर भी उसकी रेखाओं में रोबदाब की काफी कज़क है। उसके भुन्दर टॉठ बन्द हैं। उसकी छोटी-सी सीधी नाक घबराहट की द्वाती हुई लोभ और उत्साह से फूल रही है। उसकी सुन्दर तेजस्वी आंखें स्थिर हैं, मानो पृथ्वी के उस पार देख रही हैं। ललाट पर एक जता की सुकुमार लम्बी टहनी के कोंपल के जैसे लम्बे लच्छेदार बाल हवा में फर फर उड़ रहे हैं। उसका मृग-चर्म भी और सबसे कुछ मिन्न प्रकार का बंधा हुआ है। हाथ में उसके तीर-कमान है। वह जोश के मारे जमीन पर कदम भी नहीं रख पाता । मानो वृत्रासुर के मारने के लिए बाल-इन्द्र श्राये हैं—ऐसा ही वह सबको दीख पड़ता है।

जमदिग्न भगवती के पास दौड़ा हुआ जाता है और उनके कान में कुछ कहता है—'भगवती! यह तो घूमती हुई मटकी पर निशाना जाता है।' भगवती आश्चर्य से देखती है। इतना नन्हा-सा जड़का मटकी का निशाना कैसे मार सकता है? 'ना, ना।' जमदिग्न चुप रहने वाला नथा। बोला—'उसे आता है। में कहता हूँ उसे आता है।' भगवती जमदिग्न के सीधे स्वभाव और सस्यवाणी से परिचित है, तिस पर भी उसे विश्वास नहीं होता। कैसे हो सकता है ? जमदिग्न ज़िद करता है—'यह रोज़ आचार्य के पास जुक-ज्ञिपकर सीखता है।'

विश्वरथ श्राकर गुरु के पैरों पड़ता है—मानो कामदेव जगत की जीतने से पहले बृहस्पित के चरणों में गिरता हो, इस तरह। दिवोदास सुन्दर सुकुमार बालक को देखता रह जाता है। गुरुजी उसके घुंघराले बालों पर हाथ फेरते हैं—'भरत! किसका निशाना साधेगा?'

जिसके लिए गुरुजी ब्राज्ञा करें।' सब ज़ोर से ह'स पड़ते हैं।
 'उस मटकी को निशाना लगायगा ?'-—दिवोदास पूछते हैं।
 'जो ब्राज्ञा!'

'बहुत ठीक,तब उस लाल रंग वाली मटकी पर तो निशाना लगा।' श्रगमत्य हंसकर कहते हैं।

भगवती बोल उठी—'मैत्रावरुण !'

'क्यों ?'

'इस तरह लटकती हुई मटकी पर तीर मारने से विश्वरथ की क्या परीचा हुई ?'

'तब ?'

'मटकियां तो घूमती हुई होनी चाहिए'।'

सब ह'स पड़ते हैं। गुरु भगवती के शब्दों का कुछ गुद्ध अर्थे समकते हैं—'भरत, घूमती हुई मटकी को तीर मारेगा ?' ंत्रों ख्राज्ञा !'—कृष्ठ लिजित-सा होकर विश्वःथ कहता है । गुरु को ख्राज्ञा हुई । धनुविद्या के ख्राचार्य मटिकयों को घीरे-से घुमाते हैं। 'त्रों मफेड मटकों है, उसे मार, देखें।'—ख्राज्ञा होती है।

# : 9:

होंठ-पर-होंठ बंद कर विश्वरथ श्रामे बढ़ता है । छोटा-सा धनुष शान के माथ वह श्रपने कंधे से उतारता है। तीर खोंचकर प्रत्यं हा पर रखता है। नीचे की तरफ देखकर बायां पैर जमाता है।

वह अपनी श्रांखें मींच लेता है। गुरुजी ने एक बार जो कहा था वह उसे याद है, कि कोई कार्य करने से पहले वरुणदेव का स्मरण करना चाहिए।

बन्द की हुई आंख में उसे वरुणदेव की आंख—सूर्य—का अरुण वर्ण का प्रकाश दीलता है। उसके हृदय में श्रद्धाभाव उत्पन्न होता है। उसकी महायता करने को देवों में श्रेष्ठ आ गए हैं। वह आंखें खेलता है, परन्तु उपस्थित जनसमूह और गुरुजी का सान्निध्य उसे नहीं दिखाई पड़ता; सिर्फ धीरे-धीरे धूमती हुई मटकी दीख पड़ती है। धीरे-से क्यों? तुरन्त वह धनुष साधता है और मरत कुल को शोभा देने वाले गर्व से आज्ञा करता है—'आचार्य! जरुदी धुमाइए सटकी को।'

उन्हें खबर नहीं कि वह बड़ी श्रासानी से निशाना मार सकता है, इसिबिए गुरु ने मटिकयों को घीरे-से घुमाने की श्राज्ञा की है। फिर भी श्राचार्य को इस शिष्य में श्रद्धा हैं। वह श्राज्ञा की परवाह न कर शीव्रता से डोरी घुमाते हैं।

पजक मारते धनुष स्थिर हो जाता है, पज भर में तीर खिंचता है श्रीर छूटा हुआ वाण श्रूमती हुई मटिकयों में से सफेद रंग की मटकी को तोड़ देता है। हरएक दर्शक किं कर्तन्य विमूढ़ की तरह बैठा-का-बैठा रह जाता है। गुरु अगस्त्य—श्रार्थ ऋषियों में महान् प्रतापी, मौनुवृत जिनको अत्यन्त प्रिय है, अनेक राजाओं और पुरोहितों पर तप तथा वाणी से जो शासन करते हैं—पल-भर में अपनी स्वस्थता खो बैठते हैं। कभी किसीने नहीं देखी, ऐसी श्रातुरता से दौड़ते हैं और विश्वरथ को ज़मीन पर से उठाकर अपनी छाती से लगा लेते हैं।

विश्वरथ हर्ष के उन्माद में बेभान हो जाता है। 'धन्य है !' 'धन्य है !' को छोड़कर दूसरा शब्द ही उसको सुनाई नहीं पड़ता। गुरु के हाथों भों से छूटकर वह भगवती के चरणों में गिरता है। भगवती की आंखों से बराबर आंसु गिरते हैं।

दर्शकों की भोड़ बिखर जाती है। सब कोई विश्वरथ को बधाइयां देते हैं। श्राचार्यगण बारी-बारी से उससे ख़ुशी के मारे उछ्छल-उछ्छल कर भेंटते हैं श्रीर उसके मित्रों के मिजाज का तो पार ही नहीं है। वह अपनी पर्योक्टी में जाता है।

ऋच कोने में बैठा-बैठा उसकी राह देखता है, श्रोर जैसे ही वह श्राता है वसे ही वह उसके गले लगकर फूट-फूटकर रो पड़ता है। उस समय विश्वरथ को क्या करना, क्या कहना—यह कुछ नहीं सुक्त पड़ता। श्रन्त में वह श्रीर जमदिग्न बैठते है। इन दोनों के बीच में मुक भाषा में भाव विनिमय हमेशा चलता है। दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप बैठे रहते हैं।

कुछ देर बाद जमदिश्न बोलता है—'मामा ! जब हम बड़े होंगे, तब सबसे ज्यादा जबरदस्त श्रीर बॉलच्ड होंगे।'

दोपहर बाद गुरुजी विश्वरथ को बुला भेजते हैं । पर्णवृटी में श्चगस्त्य श्चीर भगवती दोनों हो बैठे हुए हैं।

'विश्वरथ !'—उसकी पीठ ठोंककर श्रगस्त्य कहते हैं, मुक्ते क्या खबर कि तू ऐसा चोर है। तूने मुक्ते बताया भी नहीं कि तुक्ते इतना श्राता है?'

'मुक्ते भी इसकी खबर नहीं थी।'

'यह विनय तो तेरे योग्य ही है। भरत ! त् राजाओं में श्रेष्ठ हीनेः वाला है।'

'भगवन् ! वरुणदेव ने मेरी मदद की।'

'वरुण्द्रंव ने ?' श्रारचर्यचिकत होकर गुरु ने कहा।

'त्रापही ने एक रोज़ कहा था न कि जब वरुखदेव त्राते हैं, तभी श्राप कुछ उत्तम कार्य कर सकते हैं।'

'जब सुदास वार्ण मार रहा था, तब मैंने वरुणदेव से कहा कि गुरुजी से कहो कि सुके बुलावें, और तुरन्त आपने सुके बुलाया। फिर्द्र तीर खींचते समय भी वरुण आये।'

'एं'! त् यह क्या कहता है ?'

'हां, मैंने उनकी प्रतापी दृष्टि खुद श्रपनी श्रांखों से देखी। मुक्ससे कहा कि मार, इतने में मैंने तीर मारा श्रीर उसीसे सही निशाना खगा।'

गुरु थोड़ी देर तक देखते रहते हैं श्रौर कुछ विचार में श्रपना सिर हिलाते हैं।

'सत्य बात है। यह सारा प्रभाव तो ऋत के पति वरुण का ही है।' 'भगवन् ! इन सब राजाओं का, अथवैंग का, भरद्वाज का, आप-का, सबका ?'

' हां, पृथ्वी पर या छन्तरित्त में एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इनके प्रभाव के बिना हिल सके।'

'तब ऋषियों को कोई मारता नहीं, यह भी वरुखदेव के कारण ?' विश्वरथ गहरा विचार करके पूछता है।

'हां।'

'इनकी कृपा कैसे हो ?'

'ऋत के दर्शन करने से।'

'तब ऋत के दर्शन कैसे हों ?'

'सत्य और तप से।'

जैसे वह इसका रहस्य समक गया हो उसने श्रपना सिर हिलाया---

'तब भगवन् ! श्रापको जब वरुणदेव मिलें, तब ऐसा न कहिए उनसे कि विश्वरथ को ऋत के दर्शन कराइए।'

'ज़रूर कहूँगा।' श्राज गुरु को बार-बार हर्ष के श्रावेश में श्राता हुश्रा देखा था—'जरूर कहूंगा। पुत्रक! तू ही मुक्ते श्रोर भरतों को तारेगा, ऐसा जान पड़ता है।'

श्रजौकिक गाम्भीर्थ से वह देखता रहा। 'मैं वरुणदेव से पुरू गा कि सबको किस रीति से तारू'।'

# : १0:

दूसरे दिन स्योंदय से पहले अगस्त्य का सारा आश्रम खाली हो गया। पहले राजा घोड़ों पर, और ऋषि तथा भगवती रध में निकले। सुदास, विश्वरथ, जमदिन और कुछ बड़ों के जड़के भी रथ में निकले। सारा सामान-असबाब छकड़ों में भरा गया और वह बीच में रखा गया। आस-पास गायों के मुंड देखने में आये, और तब घुड़सवारों ने चारों तरफ सेघेरा लगाया। बहुत से छोटे-छोटे लड़के गाड़ियों में बैंटे। जो बड़े थे, वे पैदल ही चलने लगे। इस तरह सारा आश्रम मुसाफिरी के लिए निकला।

लड़कों को बड़ी मौज थी। श्रागे जाकर रथवाले थम जाते। पीछे से गाड़ियां धीरे-धीरे श्रातों। कभी गाय बैठ जाती, तो दस-पांच श्रादमी जाकर टसे उठाते। कभी कोई छोटा लड़का गाय पर चड़कर बैठ जाता, तो दूसरा दौड़कर उसे उतारता। कभी चार-पांच गायें ज़िद पकड़कर भाग जातीं तो उन्हें पकड़ने के लिए घुड़सवार दौड़ादौड़ी मचा देते श्रोर लड़के हंसी के मारे लोटपोट हो जाते। कोई गाय ज़रा भी दौड़े, तो सभी हैरान हो जाते।

दिन कुछ चढ़ा, तो एक पेड़ के नीचे घोड़े और ढोर छोड़ दिये गए। फिर सब नदी में स्नान करने उतरे। कोलाहल का कुछ पार न था। एक तरफ स्त्रियां नहातीं, तो दूसरी तरफ लड़कें। कुछ दूर घोड़ों को मनुष्य नक्ष्तांत क्रीह नायें तथा बैल पानी पीते ।

लदकों के जानन्द-किलोल का पार न था। सारा आश्रम इस तरह यात्रा के लिए निकले, यह अनुभव जितना नया था, उतना ही श्रानन्द्र-प्रद भी था। कोई नेरता, कोई डुबकी मारता, कोई कीचड़ फेंकता। सुदास अं.र कत श्रन्धी तरह तैरना जानते थे। वे तैरते-तैरते श्रागे बढ़ गए। विस्वर्थ श्रीर जमद्गिन को तैरना श्रन्छा नहीं श्राता था, इससे छाती-भर गहरे पानी में खड़े रहकर नहा और खेल रहे थे। पास ही में कुछ-एक श्राचार्य भी नहाते थे।

धनुविद्या का त्राचार्य भद्राच वहीं नहा रहा था। उसकी दृष्टि सुदास पर पड़ा। जुरा गहरे पानी में तैरता-तैरता वह ऋच से विश्वरथ के बारे में कुछ कह रहा था। भद्राच ने कल से सुदास का द्वेष भांप खिया था, इसलिए वह बड़े गौर से देखता रहा।

प्कदम सुदास हुबकी मारकर अदृश्य हो गया। भद्राच तैरकर ग्राहिस्ते-ग्राहिस्ते पास ग्रा गया। सहसा विश्वरथ की चीख सुन पड़ी। बहकों में हाहाकार मच गया। मानो कोई मगर विश्वरथ को पाड़ी में खींच से गया है, इस तरह वह अदृश्य हो गया। बड़े-बूढ़े दौड़े-हुए आये। भद्राच भी दो हाथ फॅककर उसी जगह ग्रा गया श्रीर गीता मारकर श्रन्दर गया। थोड़ा-सा पानी उछुला और वह विश्वरथ को ले-कर उपर ग्रा गया। सुदास भी श्राहुल-ब्याकुल जल के उपर दीख पड़ा।

इस त्रावाज से विचकर, त्रगस्ते और दिवोदास किनारे पर खड़े थे। उनके चरणों के त्रागे मदाच ने शीव त्राकर बेहीश विश्वरथ को रख दिया। 'भगवन्! त्राज सुदास ने विश्वरथ को हुबो दिया होता।'— कहकर वह सुदास को लाने गया।

श्रगस्त्य तुरन्त घुटने के बल बैटकर मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने विश्वरथ का पेट मसला, उसके पैर उठाकर पेट पर दबाए, और वरुण-देव का श्रावाहन किया।

'राजा वरुष ! में मैत्रावरुण श्रापको बुलाता हूं। हे जलपति, समुद्ध

के शासक ! आश्रो। श्रपने पुत्र को बचाश्रो। इसको फिर प्राया दो । देव ! मैं:श्रगस्त्य श्रापको बुलाता हूं।'

मंत्रोच्चारण करते-करते त्रगस्य जैसे कुछ ध्यानमग्न हों, इस तरह बोलने लगे । विश्वरथ ने उगलकर जैसे ही क्रन्य का पानी निकाजना शुरू किया, गुरुजी और भी भपाटे से मन्त्र पढ़ने लगे। एकदम विश्वरथ ने सांस ली और क्रांखें खोलीं।

'देव ! वरुष ! कृतार्थ हो गया, में तुम्हारा पुत्र'—इहकर अगस्त्य-विश्वर्थ को अपने कंधे पर रखकर, एक वृत्त के नीचे ले गए। दिवोदास-के क्रोध का पार न रहा। थर-थर कांपते हुए सुदाम को अपनी तरफ खींचा, और ज़ोर से गाल पर दो-चार तमाचे लगा दिए और उसे वशिष्ट को सौंप दिया और आज़ा दी—'इस बन्धुवाती के हाथ बांध दो।'

थोड़ी देर में सब मामला शान्त पड़ गया और सबने भोजन किया, सिर्फ सुदास को ही एक बृच से कसकर बांध दिया था। एक तरफ विश्वरथ निश्चल होकर सो रहा था।

ब्रड्गें को मालूम हुत्रा कि वरुण्देव की कृपा न होती, तो त्राज भारी विपत्ति त्रा पड़ती। त्रगस्त्य तो बिना कुछ बोले ही बार-बार त्राकाश की तरफ देखकर आर्थना करते रहे।

'मैत्रावरुख ! श्रव हमें कूच करना चाहिए।'

'नहीं, ग्रभी देव ने ग्राज्ञा नहीं दी।'

सभी जानते थे कि अगस्त्य वस्या की आज्ञा के बिना एक उन भी: आगो नहीं रखते।

'मैत्रावरुण !'—दिवोदास ने कहा, 'इसे ऐसा दंड दो कि हमेशाः याद करे। इस मूर्ख का सोचा हुआ कहीं हो जाता, तो आज शंबर से बड़ने के बदले भरत और मृतुओं में युद्ध मच जाता।'

ग्रगस्त्य बड़ी कड़ाई के साथ देख रहे थे। 'सुदास !' सुदास थर-थर"

कांपता हुन्ना खड़ा था। 'बोल, तुमे यह क्या सूमा ?'

सुदार्म क्या जवाब दे ? अगस्त्य की भौंहें टेड़ी होकर ऊपर तक गईं --- 'स्ववर है, तू विश्वरथ को मारता, तो क्या होता ?' उनकी श्रावाज् भयंकर हुई।

'क्या दंड दू' ?'

एक निर्वल थीमी आवाज आई। 'गुहदेव ! इसे कोई दंड न दीजिए।'-भूमि पर बैठते हुए जाव्रत विश्वरथ ने कहा । 'मैं जब पानी में घसीटा गया, तो सहस्त्र सूर्य जैसा प्रकाश मैंने देखा । उस तेज में बृहणदेव विराजते थे, उनके मैंने दर्शन किये। इस सुदास को दंड मत दीजिए।' श्रगस्त्य ने भरद्वाज की तरफ देखा श्रीर दोनोंको एक ही विचार श्राया— 'यह वाजक है या महिषे ?'

'जा सुदास ! विश्वरथ कहता है, इसिलए आज तुमें छोड़ देते हैं। राजन् ! वरुणदेव की त्राज्ञा हो गई है, चलो ऋच करो यहां से ।'

सदास ने अपने को दंड से बचाने वाले की तरफ है वपूर्ण दृष्टि से देखा।

# : 22 :

मब श्राकर वशिष्ठ श्रीर मरद्वाज के श्राश्रम में उतरे, श्रीर दो-तीन दिन बाद विश्वस्य श्रीर जमदृश्नि को भरतग्राम में छोड़ श्राए । तृत्सुश्रों ने, श्वं जयों ने और पुरुष्टों ने दुष्ट शम्बर के साथ लड़ाई ठान रखी थी। उस युद्ध की टब्टी हुई खबरें छः महीने तक वे लोग सुनते रहे । श्रगस्त्य मुनि ने किस तरह महतों की सहायता पाई, दिवोदास ने किस प्रकार गढ़ जीता, खेल ने किस तरह शम्बर के साथ युद्ध किया, सोमक को किस सरह शम्बर नेफंसाया — ये सब सबरें जाने-ग्राने वाले मुसाफिर ले त्राते थे। उन्हें मुनकर लड़कों का खून जोश के मारे उबल उठता। उन्होंने एक बार गाधि और अथर्वसा से कहा कि हमें भी युद्ध करने जाना चाहिए।

गाधि ने कहा—'मैं तो बूढ़ा हो गया। विश्वत्थ जब बड़ा होगा, तब खड़ेगा।' अथर्वण तो खुव हंसे —'मेरे घोड़े ऐसे फेंक देने को नहीं हैं।'

जब विश्वरथ हिचिकिचाता, तो जाकर वरुणदेव से पूछता कि मुफे क्या करना है, पर देव कुछ जबाब नहीं देते । उसने इसीसे सन्तीय कर लिया कि जब बड़े होंगे, तब देखा जायगा ।

चौमासा बीत गया, तब श्रगस्य का निमन्त्रण श्राया—सब कुछ शान्त हो गया है श्रीर लड़कों को गुरु बुलाते हैं।

# भरतों का राजा विश्वरथ

# : ? :

श्राज भरतों के प्राम में मातम छाया हुश्रा है। लोग श्रपने-श्रपने घरों से निकल-निकलकर राजा के महलों की श्रोर भागे हुए जा रहे-हैं। सबके मुख पर शोक छाया हुश्रा है। बहुत-सी स्त्रियां भी विलाप करती,श्रांचल से श्रांस् पोंछती हुई उसी तरफ जा रही हैं। सामने नदी-तीर से नावों में बैठ-बैठकर सृगु भी दौड़े हुए श्रा रहे हैं।

भरतों पर विपत्ति श्राकर पड़ी है। कुशिक के पुत्र श्रौर भरतों में श्रोष्ठ गांचि श्राज यमलोक को सिधार गये हैं।

चालीस वर्ष तक अखंड रूप से इस भरतश्रेण्ड ने भरतों की उज्जल कीर्ति को और भी अधिक उज्जल बनाया। युद्धों में विजय याने की अपेदा लोगों के हित को उन्होंने अपने जीवन में सवींपरि स्थान दिया और इसके फलस्वरूप सारे सप्तसिन्धु में भरतों जैसी विशाल तथा समृद्धिशाली एक भी जाति नहीं थी। गाधि के सारिवक स्वभाव के कारण बहुत-से राजाओं के साथ उनकी मित्रता थी और शम्बर जैसा दुष्ट अनार्य भी भरतों पर जोर-जुल्म करने की हिम्मत नहीं कर सकता था।

श्राज कई वर्ष हुए, महाश्रथवंश जैसे प्रतापी ऋषि को इन्होंने श्रपनाकर, उन्हें नदी के सामने तीर पर बसाया था। इससे भरतों का युद्ध-कौशल भी सबल बना।

त्राज इस महात्मा ने देह छोड़ दी है और भरत तो मानो उनके श्रपने पिता ही मरे हों,इस तरह की दुःख-गर्भित ज्याकुलता का अनुभव कर रहे हैं। राजा हरएक के साथ मैत्री-भाव से बरतते थे। इससे प्रत्येक व्यक्ति आज उनके जीवन प्रसंगों की याद करके रो रहा है।

महल में इस समयशोक छाया हुआ है। श्वेत बालों से गौरवान्वित घोषा अपने पति के शव के पास बैटी है। सामने सत्यवती रो रही है। सेनापति प्रतर्दन कुछ लोगों के साथ अग्निसंस्कार की तैयारी में लगा हुआ है।

श्रथर्वण इसी समय न जाने किम श्रोर निकल गए हैं। वे कब वापस श्रायेंगे, किसीको इसका पता नहीं। विश्वरथ श्रगस्त्य के श्राश्रम में है। उसे बुलाने के लिए कल ही घुड़सवार रवाना हो चुके हैं।

इतने में अथर्वण का मुख्य शिष्य वामदेव श्रा पहुंचता है। भरतों के श्रगुश्रा मध्यन—गण्धिक शव को बांस की श्रारथी पर बांधकर प्राम से बाहर नदी-तीर पर शमशान में ले जाते हैं। पीछे से रोती, हाय-हाय करती, माथा श्रीर छाती कृटती बोषा, सत्यवती तथा दूसरी स्त्रियां श्रा रही हैं श्रीर प्राम के लोग भी रोते-बिलखते उनका साथ देते हैं। दूसरे श्रम्यशीय योजा गाधि के शव को सरस्वती में स्नान कराकर चिता पर सुलाते हैं। उनके वस्त्राभूषण भी उन्हींके साथ रख दिये जाते हैं श्रीर उनके हाथ में उनका धनुष-बाण भी दे देते हैं।

इसके बाद घोषा श्रांसू पोंछ, चन्दन-चर्चित हो, चिता पर चढ़कर शव के पास लेट जाती है। वामदेव मंत्र उच्चारण करते हैं—

'मृत्यु ! जा, दूसरे रास्ते चली जा, दूसरे देवों से भिन्न मार्ग से जा ! तुभे श्राँख श्रौर कान हैं । मैं तुभने कहता हूं, जा, श्रपने रास्ते जा ! हमारे पुत्रों को पीड़ित मत कर ।

'जो जीते हैं, वे सब मरे हुए लोगों से पृथक हो जाते हैं। देव हमारा श्रावाहन सुनेंगे। नृत्य और हास्य की तरफ चलो। मृत्यु! मैं तेरे श्रास-पास पत्थर की दीवार बाँघता हूं। घोषा ! माता! उठो! जीवित सृष्टि की श्रोर पीछे फिरो! पुत्रों में, पौत्रों में, लौटो। जिसे तुमने वरा था, वह श्रब निश्चेष्ट पड़ा है। उटो श्रीर पीछे श्राश्रो।

'इनके हाथ से मैं यह धनुष-वाग ले लेता हूं। यह हमको शक्ति,

तेज श्रोर त्रभाव दे। इसके द्वारा हम श्रपने शत्रुश्चों का नाश करेंगे।

घोषा चिता पर से उठ जाती है। वामदेव धनुष-बाग उठा लेते हैं और शव को सम्बोधित कर कहते हैं—'जाओ! सिधारो! जिस मार्ग से अपने पूर्वज गये हैं उसी मार्ग से। वहां दो देदीप्यमान राजा यम और दिव्य वहग, स्वधाम में आनन्द से बैठे हैं। तुम उनसे मिलना। पितरों के साथ मिल जाओ, और यम के साथ मिलना। राजन्! श्रेष्ठ स्वर्ग में विहार कर तेजोमय शरीर से फिर यहीं पीछे आ जाना।

'चितकवरं, चार श्रांखों वाले सारमेय को फांदकर राजन् ! सार्ग में चले जाश्रो श्रोर सर्वदर्शी पितरों के साथ जो राजा यम के साथ श्रानन्द भोगते हैं, तुम जाकर मिलो।'

इसके बाद प्रतर्दन एक गौ काटते हैं, श्रीर उसके चर्म में शव को खपेटकर श्राग्नि-संस्कार करते हैं।

वामदेव श्राग्ति का श्रावाहन करते हैं—'श्राग्ति! इन्हें बिलकुल जलाकर भस्म न करना। इनको तू पितरों के पास ले जाना।'

ऋषि का वचन मानकर अग्नि गाधि की पितृत्वोक के पथ पर ते जाती है, और राजा यम हिष्त होकर उनका सत्कार करते हैं।

चिता की त्राग्नि भभककर जल उठती है। शव जलकर राख हो जाता है। वामदेव श्राग्ति को शान्त करता है—'श्राग्नि! जाश्रो, जिस स्थान को तुमने जलाया है, उस पर पुष्प उगाना। लहलहाते वृत्ती! इस श्राग्न को प्रसन्न रखना।'

गाधि की राख को वामदेव समेटते हैं, श्रौर उसे ज़मीन में गाड़ देते हैं। सब स्त्री श्रौर पुरुष श्रांस् बहाते हुए पीछे श्राते हैं।

#### : २ :

एक महीना हो गया। श्रव भरतकुल का राज्य किस तरह चलाया जाय, यह प्रश्न सभीको घबराहट में डाल रहा था। घोषा ने चालीस वर्ष करने का उसका इरादा था। पुत्र श्रव मी राजमाता बनकर राज्य करने का उसका इरादा था। पुत्र श्रव वहीं रहे श्रोर जैमाई उसे राजकाज करना सिखाये, यही उसकी इच्छा थी। श्रथवंण भी श्रा गये थे; पर उनकी श्रायोजना कुछ श्रोर ही थी। बचपन से श्राप कभी एक जगह रहे न थे। साल में छः महीने श्रपने घुड़सवार लेकर बवंडर, वातचक्र, की तरह सारे सप्तसिन्धु में ये चक्कर लगाया करते थे। किसी की दवा कर श्राते, किसीको मंत्र-मिद्धि दे श्राते श्रोर जहां-कहीं श्रन्याय होता दीखता, वहां श्रपनी धाक से न्याय दिखाते थे। इनके कारण बहुत-सा श्रव्याचार बन्द हो जाता था श्रोर सभी श्रार्य जातियां इन पर श्रद्धाभाव रखती थीं। यह इस कार्यक्रम को बदलने को तैयार न थे। यह उदार, खरे स्वभाव के श्रार कुछ उप्र थे। इन्होंने राज्य न किया था श्रोर न करने की इच्छा ही थी। इनकी यह योजना थी कि विश्वरथ यहीं रहे, श्रगस्य को श्रपना प्ररोहित बनाये श्रीर राज्य चलाना सीखे।

विश्वरथ का विचार कुछ जुदा ही था। कुछ वर्षों से अगस्त्य का आश्रम दिवोदास राजा के तृत्सुमाम की सीमा पर था। दिवोदास ने अगस्त्य की सहायता से थोड़े ही वर्षों के बड़ा प्रताप प्राप्त किया था और उसकी बढ़ती हुई सत्ता के कारण उसके ग्राम का प्रभाव था।

विश्वरथ त्रगस्त्य और दिवोदास को बहुत प्यारा था। उसे सीखने को बहुत कुछ बाकी था; इसलिए दो-चार वर्ष त्रथवं एकी मदद से घोषा राज्य करे और वह तृत्सुप्राम में ही रहे, ऐसी उसकी इच्छा थी। प्रतर्दन और वामदेव की सलाह तो घोषा के अभिष्य से मिलती थी और इस मतभेद में कौनसा रास्ता निकाला जाय, यह निश्चित न हो सकने से अगस्त्य को यहीं बुला लिया गया था। वे भी उसी दिन आ पहुंचे थे।

घोषा खिन्नता के अवतार-सी एक तरफ बैठी थी। पास में सत्यवती थी। बीच में अथर्वण और अगस्त्य बैठे हुए थे। सामने विश्वरथ, जमदिन, प्रतर्दन और वामदेव बैठे थे। सभी अपनी-अपनी बातें अगस्त्य को समका रहे थे। मुनि एक अच्छा भी बोले बिना सुन रहे थे। दस वर्ष में विश्वरथ खूब ऊंचा और खूबसूरत हो गया था। उसके मुख पर उभरती हुई जवानी का तेज फैल रहा था। उसकी आंखें धीर गम्मीर थीं। जमदिग्न अपने पिता समान दीर्घकाय बन गया था और उसके मुख पर निष्कपट स्त्रभाव की निर्मेलता स्पष्ट दीख पड़ती थी। अथर्वण के शरीर में कुछ ज्यादा फर्क न हुआ था। अगस्त्य के कपोल पर मुर्रियां बढ़ गई थीं और स्रिर के बुख बाल सफेद होने लगे थे। सब सुननेके बाद अगस्त्य धीरे-धीरे बोले—'हरएक व्यक्ति अपनी-अपनी दृष्टि से ही निर्णय करने बेठे तो बात का कभी अन्त भी न आये। अथर्वण ! नुम तो सारे सप्तसिन्दु को जानते हो।'

'āi !"

'इस तरह कहीं गैरों की तरह अलग-अलग रहा जा सकता है? तुम्हारे यहां आकर बसने के बाद भरतकुल कितना बलवान बना है?' कोई नहीं बोला। 'तृत्सु कितनी छोटी जाति थी, पर जब से इन्होंने उत्तर पुरुश्रों और श्रंजयों के साथ भित्रता की, तब से इनका बल कितना बढ़ गया है? श्रोर पुरुश्रों ने यह श्रोर अनुश्रों के साथ भित्रता की, तब से पुरुक्टन्स राजा का प्रताप कित्रका बढ़ गया है ?'

'ऋगर किसी की सहायता से कोई सबल हो जाय....'— घोषा ने कहा।

'यह तो होगा ही। नहीं तो छोटी जातियों का विनाश हो जाय। इतने वर्षों से लड़ रहे हैं, तो भी श्रव तक शम्बर को परास्त नहीं कर सके।'

'शबर पर आपके बड़े दांत गड़े हैं।'-ह'सकर अथर्वण बोले।

सुनि की आंखों में भयंकर तेज मलक आया—'उसके सहार विना आयों का उद्धार नहीं । नहीं तो किसी दिन यह सबको जह-मूल से उखाड़कर फेंक देगा।' उनकी आवाज़ में व्ययता दीख पड़ी, पर तुरन्त संभलकर बोलना शुरू किया—'आज विश्वरथ की जोड़ी का सप्तिसिन्धु में दूसरा नहीं है, अगर इसको अब से यहीं रख़्ंगा तो इसकी शक्ति तखवार की धार की तरह कट जायगी । अतायी पुरुषों के संग में यह

ऐसा बनेगा कि हम लोग चक्रवर्ती ययाति के पराक्रम अपनी आंखों देखेंगे।'

'फिर क्या करना चाहिए ?'—घोषा ने पूझा।

'जहां आर्थों का केन्द्र हो, वहां विश्वरथ को रखना, यह बात मुक्ते ठीक जंचती है।'

'पर भरत क्या किसी से कम हैं ? हमारा वीर्य क्या कम हैं?' प्रत-दैन ने कहा।

'दूसरों के साथ मेल-जोल करने से शक्ति बढ़ेगी।'

ंपर जो कौशिक यहां न रहे, तो भरतों में वीरता को कौन प्रेरित करेगा ?' सेनापति ने पूछा। 'हमारे राजा को तो हमारे ग्राम में ही रहना चाहिए।'

मुनि थोड़ी देर तक खुप रहे, फिर बोले—'जहां राजा रहे, वहां ग्राम बने।'

'कहां ?'--धोषा ने पूछा ।

, 'हे महिषी ! श्राज दो वर्ष हुए, राजा खेल ने मेरे श्राश्रम के निकट एक महल बनाया है। श्रंजयों में श्रेष्ट सोमक भी वैसा ही एक महल बनवाना चाहते हैं।'

'पर इससे तो दिवोदास का बल बढ़ेगा। वह प्रतापी राजा होगा।' 'नहीं, श्रतिथिग्व के साथ क्सिलिए सम्बन्ध है ? सिर्फ मेरे ही श्राश्रम में श्राज तृत्सुश्रों, उत्तर पुरुश्रों श्रोर श्रुंजयों के प्रतापी वीर मिलते हैं, वहीं श्रार्य-मात्र की शक्ति श्रीर विद्या में वृद्धि होती है।'

'पर मेरा विश्वरथ तो छोटा है। सब के तेज में वह छिप जाय श्रीर हम श्राश्रित बनें ?'—घोषा ने कहा।

'भगवती !' अगस्त्य ने कहा, 'तुम अपने छोटे विश्वरथ को जानती नहीं । अपना महत्व वहां रखो और यहां भी रखो । वहां रखोगी तो मेरा काम भी सरत्व हो जायगा ।'

'भरतकुल की सर्वोपरिता तो चलती ही रहे।'-प्रतर्द्न ने कहा।

'भरत जाति अकेजी हो, तो सर्वोपरि हो, और सबके साथ बैठे तो उसका कम दर्जा हो, ऐसा कहीं हो सकता है ? वहीं रहकर विश्वरथ किसी दिन आर्थ राजाओं में अध्य बनेगा।'

जैसे यह बात एकदम उनकी समझ में आ गई हो, अथर्वण ने अपने कपाल पर हाथ रखा और ज़ोर से हंस पड़े—'मैत्रावरुण ! अब मैं समझा।' कोई बोला नहीं। 'आप अपने आश्रम को समस्त सप्तिसिन्धु का केन्द्र बनाना चाहते हैं।'

त्रगस्त्य थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोले। पीछे दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए धीरे-से कहा—'जो देवों की इच्छा होगी तो यह भी होगा।' उनकी श्रांखें पलभर के लिए निश्चेतन हो गई'।

'में त्रापका श्रमिप्राय समसता हूँ, पर यह बुद्धि किसने दी?'— प्रशंसा के मान से श्रथर्वण बोले।

'सारी बुद्धि के प्रेरक, राजा वरुण की यही स्राज्ञा है।'—धीरे से मेत्रावरुण ने कहा।

'विश्वरथ ! त् क्या सोचता है ?'—श्रथर्वण ने पूछा।

'मैं क्या सोचूं ? त्राप सब जो कहें वही।'

'पुत्रक ! तूभी तो विचार कर । यह सब कुछ तेरे लिए ही तो है ।' श्रगस्य ने कहा।

इतने में एक दस्यु श्राकर हाथ जोड़ खड़ा हो गया। काला, ऊ चा, चपटी नाक का दास इन सब गौरवर्ण वालों में भय से भरे स्वप्न की तरह लगता था। वह हथियार लिये हुए था।

'क्या है ?' विश्वरय ने स्नेह-भाव से पूछा । अगस्त्य कड़ाई के साथ देख रहे थे।

दास ने उसके कान में कुछ कहा। 'ठीक, मैं श्रभी त्राता हूं।' 'यह कौन है ?' अभागकर गुरु ने पूछा। 'यह सो दुक, हमारा पुराना दास है।' 'इस तरह श्राप छूट देकर दासों को सशस्त्र फिरने देते हैं, यह ठीक नहीं करते।'

विश्वरथ गुरु को ऋच्छी तरह जानते थे। दासों को देखकर उनका खून उबल पड़ताथा। 'यह तो बहुत पुराना और विश्वासी दास है,' विश्वरथ ने कहा।

'कोई दस्यु विश्वसनीय कभी देखा है ?'
'हमारे यहां ऐसे बहुत से हैं।'—घोषा ने कहा।
गुरु ने सूत्र पढ़ा—'दास दगा दिये बिना रहेगा नहीं।'
विश्वश्य ने बात बदली—'श्राज्ञा हो तो में श्रीर जमदृग्नि प्रतर्दृन के साथ सभागृह में चले जायं। वहां मधवन मुक्तसे मिलना चाहते हैं।'
'श्रद्धा।'—घोषा ने कहा।

'उतावलेपन में कोई वचन न देना।'--गुरु ने उसे चेतावनी दी।

## : ३.:

राजा के महल के सामने भरतों के समागृह में भरतकुल के मधवन— बड़े लोग—एकत्रित हुए थे। ये सब भी इन्हीं बातों की चर्चा कर रहे थे। सभागृह बहुत बड़ा और विशाल था। उसके चारों तरफ छप्पर-वाला बरामदा था, और बीच का भाग खुला था। उसके बीच में, एक बड़े कुंड में, श्राग जल रही थी।

यहीं पर आवश्यकता पड़ने पर मघवन मिलते थे, और साधारण तौर पर वहां श्राम के लोग जूआ खेलने या मदिरा पीने के लिए जमा होते थे।

अपनी दीष्ति से देखने वाले को मुग्ध करता हुआ विश्वाथ उतावला-सा वहाँ से आया, पीछे जमदिग्न और प्रतर्दन आये। वह आया तो सभी खड़े हो गए। इन्छ वृद्धजन उसने भेंटे। । इन्छ ने उसको आशीर्वाद दिये। कुछ उसके पैरों से लगे। बृद्ध संबरण ने, जो प्राप्त का मुखिया था,विश्वाथ का सत्कार किया। संबरण गाधि में बड़ा था, और नरतों के प्राप्त का कुछ वर्षों से मुखिया था। उसने विश्वाथ को विटाया और थोड़ी देर तक विश्वाथ के साथ आड़ी-टेड़ी बातें कीं। अनत में संबरण ने बोलना शुरू किया। उसकी वाणी की धारा सिन्धु की तरह हमेशा बहा करती ?

'भरत श्रेष्ठ ! इम यह क्या सुन रहे हैं ? हे इ. म्युश्रों की कीर्ति के कलश ! हमने ऐसा सुना है कि श्राप भरतों को छोड़ कर विद्याभ्यास में ही लग जाना चाहते हैं । हे कोशिक ! श्रव हमको इस तरह श्रमाथ छोड़कर भटकना ठीक नहीं !'

'संवरण !'

'पर हे भरतश्रेष्ठ ! हमारा इतना तो सुन लो। जो कुछ कहना है संचेर में ही कह दू'गा; पर हे कौशिक ! जहां तक हमें याद है, हमारे पिता ने पितृलोकवासी परम पित्रत्र जन्हु....'

'पर मंबरण !' प्रतर्दन ने कहा, 'श्रभी हमें.....'

'हम यही बात कर रहे हैं। हे भरतश्रेष्ठ ! श्रापके जन्म से प्रहत्ते एक समय हमारे गाथिराज ने मुक्ते खुलाकर......'

'संवरण !' जरा हंसकर विश्वरथ ने कहा, 'मुक्ते समस्त भरतों ने बुलाया, इसका में कारण जानता हूं। अब हमको क्या करना है ? इसमें मेरी एक इच्छा है, भरतकुल की कीर्ति बढ़े, ऐसा ही मुक्ते करना है।'

'बहुत ठीक कहा। हे भरतों में श्रेष्ठ ! इन सबको.......'

'पर भरतश्रोष्ठ को तो कहने दो।'--एक जन बोला।

'में सबको......' संवरण ने कहा।

'भरतो !' प्रतर्दन ने धबड़ाकर भारी आवाज में कहा, 'भरतश्रेष्ठ को अभी वापस जाना है, इसलिए सुन लो !'

'मैं इन सबको.....'संवरण ने फिर कहना शुरू किया। 'संवरण जी! सुन खो, राजा क्या कहते हैं।' विकाय ने बोखना शुरू किया—'भरतश्रे हो!' 'पर.....'

'सुनो !'—प्रतर्दन ने ज़ोर से चिछाकर कहा, 'या तौ काँशिक विद्या-न्यास छोड़कर यहीं आकर रहें, या राज्य किसी को सौंप कर विद्या-भ्यास पूरा करें, यही बात है न ?'

'हां, हां, हां'—सब वोल उठे।

'पर हमारा मत'—संवरण ने कहना शुरू किया।

प्रतर्दन ने कंठ ऊंचाकर, मानो संवरण बोलता ही नहीं है, इस त्रह कहना शुरू किया 'मेंने बहुतों के साथ बात की है। भरतों को तो अधिकांश में यह इच्छा है कि कोशिक यहीं रहें। हम अपने राजा के बिना रह नहीं सकते।'

'योग्य है, योग्य है।'—दो-चार लोगों ने कहा।

'भरतो !'—विश्वरथ ने कहा, श्राप लोगों की सम्मति के विना में कुछ करने वाला नहीं हूं; पर मैं श्रभी यहाँ श्राकर रहूं तो मेरा विद्या-स्यास श्रपूर्ण रह जाय।'

• 'हे भरतश्रेष्ठ ! श्रापका तो यहीं रहना योग्य है।'—दूसरे मध्वन ने कहा।

'भरतश्रेष्ठ तो भरतों के बीच शोभित हों।' तीसरे ने कहा। 'भगव।न् मैत्रावरुण की ऐसी इच्छा है कि जो मैं उनके आश्रम के पास महत्त बनावर रहूं, तो तृत्सुश्रों और भरतों के बीच में......'

'क्या तृत्सु.....'

'उस दिवोदास के तृत्सुयाम में.....'

'ऊंह ऊंह......'

'कभी नहीं।'

'किसी काल में नहीं।'

इस तरह श्रगस्त्य की इच्छा सुनते ही कई लोगों ने विरोध किया। 'भरतश्रेष्ठ! श्राप देख सकते हैं कि तृत्सुश्रों के लिए किसी को शीति नहीं है।'—प्रतर्दन में कहा। विश्वरथ ने ऊपर देखा। उसके मुख पर तेज फेंब रहा था। एक ही र दृष्टिपात में उसने सक्को चुप करा दिया।

'भरतो ! त्राप लोग त्रलग त्रोर फटे फटे नहीं रह सकते। मैं रहने भी न दृंगा। समके!'

'पर ग्रीभमानी तृत्सुत्रों के माथ श्रपनी नहीं षट सकती।'—एक ने माफ कह दिया।

'तृन्सुत्रों के साथ रहोगे तो तुम तृन्सुत्रों के होगे या तृन्सु तुम्हारे हो जायंगे ? भात क्या एमे निःसत्व हो गए हैं, कि किसी के साथ बैठते ही श्रधम हो जायं ?' उसका प्रश्न इन्द्र के कीप समान गर्जना कर रहा था। सब खुप हो गए।

'राजन ! हम घबड़ाते नहीं।'--- श्रन्त में एक योद्धा ने कहा।

'धबड़ाते नहीं, तो चलो मेरे माथ तृत्सुयाम। जहाँ हम जायंगे, वहाँ मित्र श्रोर शत्रु रास्ता देंगे।'

'पर....' - संवरण ने कहा, 'हमको तो अपने पूर्वजों की रीति प्रहण करनी चाहिए।'

'तृत्मु भरतों के रचण में रहें या भरत तृत्सुश्चों के ?'—एक ने गुस्से में कहा।

विश्वरथ के ब्रोंठ बन्द हो गए। उसका ब्रांग-ब्रांग कॉप रहा था, उसकी ब्रॉंग्वें दूर ब्राकल पर ठहरी थीं।

'राजा वरुए ! मेरे हृदय में जो कुछ हो रहा है, मैं उसे इन सबको किस तरह समका सकता हूं।'--टकटको लगाकर उसकी श्रोर देखता रहा। मानो कोई देव उतरे हों, ऐमा चेतन्यमय वातावरए वहां उत्पन्न हो गया।

'भरतो ! तुम्हारी पुरानी रीति से मुक्तसे नहीं चला जाता । सबसे दूर ही दूर रह कर श्रपने श्रमिमान का ही पोषण करना हो तो यह मुक्त से नहीं हो सकता । जहां दिवोदास जैसे महावीर गर्जते हैं, जहाँ विशिष्ठ जैसे सत्य की साधना करते हैं, जहाँ श्रगस्य जैसे महिषे वस्त्य को सोम पिलाते हैं, वहाँ—वहाँ में रहूंगा। इन सबके सान्निध्य में सबल होने के लिए समय आये—इन सब में अप्र स्थान प्राप्त करने के लिए मैं तो वरुण के शासन-प्रमाण चलूंगा। उनकी कृपा से, जो किसी ने अब तक नहीं किया, वह मुक्ते करना है—नहीं तो मरना है। भरतो! आपको यह अनुकूल न पड़े, तो मुक्ते छोड़ जाओ, अपना दूसरा राजा खोज लो।'

वह खड़ा हो गया । उप, ज्वलंत, श्रंग-श्रंग में कोपायमान । उसकी दृष्टि श्राकाश पर ठहरी थी, वरुण के शासन को वांचर्ता । उसके मध्ये की मरोड़ में दुर्जयता थी । वे सब स्तब्ध हो गए । एक तिरस्कार युक्त दृष्टि से सबको परास्त कर, कोपायमान इन्द्र सोम को त्याग कर जैसे श्रदृष्ट हो जाते हैं, विश्वरथ समागृह से उठकर चला गया ।

जब भ्रगस्त्य के पास से लौटकर विश्वरथ श्राया, तब क्या करना चाहिए इसका उसने ज़रा भी निर्णय न किया था। पहले तो उसने लोगों को प्रसन्न रखने का संकल्प किया: पर बातें करते समय उसने कुछ श्रौर ही श्रनुभव किया। उसकी नज़र के सामने से वह सभागृह जैाता रहा । उसकी श्रांखों ने श्रत्यन्त प्रकाशमय श्राकाश देखा । वहां उसने क्या देखा—सो साफ समक में न त्राया। मानो त्राकाश हंस रहा हो ! उसे मालूम हुन्ना-वरुणदेव उसे त्राज्ञा दे रहे थे । उसी की श्रावाज़ में देव जो कहने लगे, वही उसने कह डाला। उससे कहे बिना न रहा गया। वह चला जा रहा है; इसका भी उसे भान न रहा। बड़े भपटे के साथ चलता हुआ सरस्वतीं के तीर जब वह पहुंचा,तब उसे होश त्राया। क्या हुत्रा? क्या किया?क्याकहा? उसने बहुत याद किया श्रौर घबराता-घबराता अपने बोले हुए बोल, मानो दूसरे के हों, इस तरह फि( बोल गया। वह चुद्रता के भार के नीचे दबकर विनम्र हो गया। वरुगादेव ने उसी के मुख द्वारा अपनी आज्ञा प्रकट की थी। अब दूसरा कोई रास्ता ही न था। कितनी बार उसने 'चल-चल' किया, इसका उसे ख्याल न रहा: परन्तु जब उसका मन शान्त हुन्ना श्रीर घर की तरफ लौटा, तब एक पेड़ के शीचे उसने जमद्गिन को खड़ा हुआ देखा। वह उसके पास चला गया। उसका भानजा बड़े श्रादर के साथ देख ' रहा था। •

'अगिन !'

कुछ सम्मानपूर्णं त्रावाज से जमद्गिन ने कहा—'मामा ! तू तो महर्षि हैं।'

'न, मुक्ते कुछ स्मरण नहीं। कौन जाने, कैसे क्या बोल गया ?' 'खबर हैं, मुक्ते ऐसा लगा कि देव स्वयं तुक्त पर उतर आये हैं ?' 'मुक्ते भी ऐसा ही लगा। मेरा कुछ कहने का विचार तो न था।' 'अब ?'

'अब क्या ? वरुण की त्राज्ञा बिना दूसरा कुछ हो सकता है ?'

सन्ध्या हो रही थी। गायें चरकर वापस आ गई थीं। लोगों की टोबियां राह में अपने घर के बाड़े के पास खड़ी थीं। आज सब इसे देमकर हमेशा की तरह हाथ जोड़ रहे थे; पर उसके सम्मान में लाड़-प्यार न था, अन्यन्त मान मर्यादा थी।

वह महल के समीप त्रा पहुंचा । प्रतर्दन श्रन्दर से श्रा गया था र श्रव तक यह श्रनुभवी सेनापित श्रपने हाथों में पलकर बड़े हुए विश्वरथ को प्रेम से बुलाता था। इस वक्त उसने नीचे सुक्रकर, पूज्य भाव से नमस्कार किया। विश्वरथ को श्राश्चर्य हुशा।

वह अन्दर गया। एक परिचारक ने उससे कहा कि पत्नी सदन में बोधा माता उसकी बुला रही हैं। वह जाकर माता से मिला, तो उसके मुख पर अद्भुक्त भाव था। घोषा ने उसका माथा स्ंचा—'पुत्र! भरत कुल को तारना।' श्रोर उसकी श्रांखों में श्रांस् डवडवा श्राये। थोड़ी देर बाद वह बहर पर्यांकुटी में मेत्रावरुण का जहां डेरा था, गुरु से मिलने गया। अगस्त्य ने हंसकर स्वागत किया।

'धन्य है, विश्वाय ! तेरा निश्चय सुनकर मैं प्रसन्त हो गया।' 'गुरुदेव ! मैंने निश्चय नहीं किया। मैं बोला भी नहीं, मेरे मुंह से श्राप-से-म्राप निकल पड़ा, देव वरुण श्राकर बोल गये'।' ं अगस्त्य थोड़ी देर तक तीच्या दृष्टि से देखते रहे, 'विश्वरथ !' उन्होंने गंभीरता से पूछा, 'इसका मतलब क्या है ?'

'नगवन्!' नम्रतापूर्वक उसने कहा,'मेरी भी समक्त में नहीं त्राता। मैं तो मानो वस्ण देव का खिलोना हो गया था।'

गुरु ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा—'वत्स ! आर्थों का उद्धार करना और मेरा अध्ा काम पूरा करना।'

विश्वरथ कुछ न बोल सका। उसने विदा ली। त्राज के इस नये त्रानुभन से वह बेचैर-सा हो गया था। यह क्या हो गया ? सब उसके सामने पूज्य भाव से क्यों देख रहे थे ?

### : 8 :

तृरसुग्राम में राजा दिवोदास त्राज उत्सव मना रहे हैं। भरत कुल शिरोमिश जन्हुत्रों में श्रेष्ठ विश्वरथ श्राज यहां श्राने वाला है श्रोर भरत वंश के तृत्सु उसका सत्कार करने के लिए बाहर निकले हैं। लोग नगे-नये वस्त्रों में रंग उड़ाते, गाते श्रोर बजाते, तमाम गांव में यूम रहे हैं। सायंकाल के समय श्रतिथिग्व के भवन में श्राज सबको भोज में शामिल होना है।

श्रगस्त्य दिवोदास श्रतिथिग्व के पुरोहित नहीं हैं। फिर भी दोनों में बिना कहे पूरी एकता है। दिवोदास ज़बरदस्त लड़ाका है, श्रौर श्रगस्त्य की दृष्टि श्रौर बुद्धि में संपूर्ण विश्वास रखता है। वह जानता है कि जो बड़प्पन श्रौर कीर्ति उसको मिली है, उसका सच्चा मूल कारण मुनि हैं। मुनि के कारण ही उसकी सेना को प्रेरणा मिलती है, उन्हीं के कारण सप्तिन्धु में श्राज तृत्सुग्राम संस्कार श्रौर विद्या का केन्द्र गिना जाता है। श्रगस्य को भी दिवोदास जैसे सीधा, सरल श्रौर श्र्रवीर, श्रजुयायी मिलना श्रसंभव है। उसी के द्वारा उन्होंने श्रायों का एक महान् समूह इकट्ठा कर लिया है, श्रौर उसी की कृपा से वह शम्बर

वह उसके पाम चला गया। उसका भानजा बड़े श्रादर के साथ देख रहा था।

'ग्रुग्ति !'

कुछ सम्मानपूर्ण त्रावाज्ञ से जमदन्नि ने कहा-'मामा ! तू तो महपि है।

'न, मुक्ते कुळ स्मरण नहीं। कौन जाने, कैसे क्या बोल गया ?' 'सबर है, मुक्ते ऐसा लगा कि देव स्वयं तुक्त पर उतर श्राये हैं ?' 'मुक्ते भी ऐमा ही लगा। मेरा कुछ कहने का विचार तो न था।' 'यव ?'

'श्रब क्या ? वरुण की श्राज़ा बिना दूसरा कुछ हो सकता है ?'

सन्ध्या हो रही थी। गायें चरकर वापस म्रा गई थीं। लोगों की टोब्बियां राह में श्रपने घर के बाड़े के पास खड़ी थीं। श्राज सब इसे देम्बकर हमेशा की तरह हाथ जोड़ रहे थे; पर उसके सम्मान में लाड़-प्यार न था, अत्यन्त मान मर्यादा थी।

वह महल के समीप त्रा पहुंचा । प्रतर्दन ब्रन्दर से ब्रा गया था 🕻 श्चब तक यह श्रनुभर्वा सेनापति श्रपने हाथों में पत्तकर बड़े हुए विश्वरथ . को प्रेम से बुजाता था। इस वक्त उसने नीचे सुकंकर, पूज्य भाव से नमस्कार किया। विश्वाय को ग्राश्चर्य हुन्ना।

वह अन्दर गया। एक परिचारक ने उससे कहा कि पत्नी सदन में घोषा माता उसको बुला रही हैं। वह जाकर माता से मिला, तो उसके मुख पर ऋद्भुद भाव था। घोषा ने उसका माथा सूंघा—'पुत्र ! भरत कुल को तारना।' श्रोर उसकी श्रांलों में श्रांसू डबडवा श्राये। थोड़ी देर बाद वह बाहर पर्याकुटी में मैत्रावरुण का जहां डेरा था, गुरु से मिलने गया। श्रगस्त्य ने हंसकर स्वागत किया।

'धन्य है, विश्वरय ! तेरा निश्चय सुनकर मैं प्रसन्न हो गया।' 'गुरुदेव ! मैंने निश्चय नहीं किया। मैं बोला भी नहीं, मेरे मुंह

से भ्राप-से-भ्राप निकल पड़ा, देव वरुण श्राकर बोल गये'।'

ं अगस्त्य थोड़ी देर तक तीच्या दृष्टि से देखते रहे, 'विश्वरथ !' उन्होंने गंभीरता से पूछा, 'इसका मतलब क्या है ?'

'नगवन्!' नम्रतापूर्वंक उसने कहा,'मेरी भी समक्त में नहीं त्राता। मैं तो मानो वरुण देव का खिलौना हो गया था।'

गुरु ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा—'वत्स ! स्रार्थों का उद्धार करना और मेरा ऋधूरा काम पूरा करना ।'

विश्वरय कुछ न बोल सका। उसने विदा ली। श्राज के इस नये श्रनुभन्न से वह बेचैर-सा हो गया था। यह क्या हो गया ? सब उसके सामने पूज्य भाव से क्यों देख रहे थे ?

### : 8 :

तृरसुमाम में राजा दिवोदास आज उत्सव मना रहे हैं। भरत कुल शिरोमिशि जन्हुओं में श्रेष्ठ विश्वरथ आज यहां आने वाला है और भरत वंश के तृत्सु उसका सत्कार करने के लिए बाहर निकले हैं। लोग नगे-नये वस्त्रों में रंग उड़ाते, गाते और बजाते, तमाम गांव में घूम रहे हैं। सायंकाल के समय अतिथिग्व के भवन में आज सबको भोज में शामिल होना है।

श्रगस्त्य दिवोदास श्रतिथिग्व के पुरोहित नहीं हैं। फिर भी दोनों में बिना कहे पूरी एकता है। दिवोदास ज़बरदस्त लड़ाका है, श्रोर श्रगस्त्य की दृष्टि श्रोर बुद्धि में संपूर्ण विश्वास रखता है। वह जानता है कि जो बड़प्पन श्रोर कीर्ति उसको मिली है, उसका सच्चा मूल कारण मुनि हैं। मुनि के कारण ही उसकी सेना को प्रेरणा मिलती है, उन्हीं के कारण सप्तिस्धु में श्राज तृत्सुग्राम संस्कार श्रोर विद्या का केन्द्र गिना जाता है। श्रगस्त्य को भी दिवोदास जैसे सीधा, सरल श्रोर श्ररवीर, श्रनुयायी मिलना श्रसंभव है। उसी के द्वारा उन्होंने श्रायों का एक महान् समूह इकट्टा कर लिया है, श्रीर उसी की कृपा से वह शम्बर

जैसे दस्युराज को हरा सकता है। अगस्त्य विश्वरथ और जमदिन के गुरु हैं यह तो एक साधारण बात है, पर अब मैत्रावरुण तो भरतों के पुरोहित हुए। तृत्सु जिस जाित की शाखा हैं, वह भरत कुल का बाल-राजा विश्वरथ, दिवोदास के यहां आकर रहे, और जिन जाितयों का संगठन दोनों ने किया था, उसमें भरत जैसी बड़ी और समृद्ध जाती मिले, इससे अधिक दोनों को आनन्ददायक और क्या होगा ?

शंख बज रहे हैं और पताकाएं फहरा रही हैं, लोग दौड़ते-दौड़ते दिवोदास के महल के सामने इकट्टे हो रहे हैं। महल के बरामदे पर दिवोदास, अगस्त्य और सुदास प्रतीचा कर रहे हैं।

योड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई पड़ती है । हरएक की आंख सड़क पर लगी हुई है। घुड़सवार आते हैं—एक, दो, पांच, दस, सी, तीनसों! सब कवच पहने हुए हैं, सिर पर टोप लगे हुए हैं, सभी के कन्धों पर धनुष-बाख हैं, कमर में तलवार है। किसी-किसी के हाथ में भाला है, किसी के हाथ में पताका। मानो महतगर युद्ध के जोश में चढ़े हों, ऐसे तेजस्वी हैं वे। विश्वरथ सबसे आगे आ रहा है। अथर्वश के च्यारे अश्वराज 'मयूर' के पुत्र को फबे, ऐसी छटा से उसका प्रा ऊ चा दूध जैसा सफेद श्यामकर्ण घोड़ा थिरक रहा है। विश्वरथ अपने कवच और टोप में युद्ध के लिए सन्नद्ध इन्द्र-सहश शोभित सबको देखकर इंसता है।

महत्त के त्राते ही वह एकदम घोड़े पर से नीचे उतर पड़ता है त्रोर गुरुदेव के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरु उसे उठाकर गले लगाते हैं। वह दिवोदास के पैर पड़ता है, त्रोर वह भी हर्ष सहित उस से मेंटते हैं। सुदास को वह नमस्कार करता है, त्रौर सुदास उसका जवाब देता है। दोनों के बीच में त्रभी तक सद्भाव पैदा नहीं हुआ। आज जिसे देखकर दिवोदास हर्ष से फूले नहीं समाते, उसे देखकर सुदास है थ से विह्कल बन जाता है।

तृत्सु हर्षित हो रहे हैं। इनका भी श्रभिमान तृप्त हो रहा है।

श्रव तक जन्हुश्रों के तेज के सामने तृन्सु निस्तेज थे, श्राज भरतश्रोध्य तृत्सुश्रों का सामन्त होने श्राया है । बृद्ध संवरण की नात ज़रा भी भूठी न थी।

'क्यों, माता प्रसन्त हैं ?'—ग्रगस्य पृद्धते हैं। 'जी, हां।'

'प्रतर्दन बराबर देखभाल करना है न ?'

'जी हां, उससे क्या कहना पड़ता हैं ? और श्रव तो श्रथवंशा भी वहीं पर रहने लगे हैं।'

'विश्वरथ ! तू यहीं उतर पड़ । — दिवोदास ने कहा।

'त्रतिथिग्व! त्राज्ञा हो तो मैं अपने महल को जाकर पीछे त्राऊं। वहां जमदिग्न मेरी राह देख रहा होगा और घोड़े भी थक गए हूँ।'

'ठीक है, तो जा कर वापस आ जाना ।'— अगस्त्य कहते हैं। 'जैसी आजा!'—कहकर विश्वस्थ घोड़े पर चढ़ता है। थिरकता हुआ

जसा श्राज्ञा! —कहकर विश्वतरय थाड़ पर चढ़ता हा यिरकता हुआ घोड़ा भरतों के महत्त की श्रोर चला जाता है। लोग प्रशंसा-प्रुग्ध श्राजन्द-ही-श्रानन्द में विश्वरथ की बार्त करते हुए जाते हैं।

#### : 4:

श्रगस्त्य के विशाल श्राश्रम में, मुनि की पर्णकृटी के पास बनी हुई छोटी पर्णकृटी में से एक बालिका बाहर श्राती श्रोर श्रन्दर जाती है ।वह श्रधीर-सी हो रही है।

उसकी उम्र सत्रह साल की है। कद मक्तोला और रंग गोरा है। लम्बे काले बालों की सुन्दर गुंथी हुई बेखी दोनों कन्धों पर क्रम रही है। मोटे सूती लहंगे के उत्पर से एक ब्रोड़नी ब्रोडे हुए हैं। उसके मुख पर माधुर्य है—शरद् के शीतल शशि के सदश।

उसकी आंखों में से जगत को अपने स्नेह और विश्वास मे आहु करती हुई निर्मल तेज की धारा बहती है।

वह बाहर यार्त है, अन्दर जाती है, फिर बाहर आती है। कुटी के अन्दर चार-पांच आर्य स्त्रियां घर का काम-काज कर रही हैं, पर आज इस बालिका का चित्त ठिकाने नहीं है। उसका चित्त तो आश्रम में भरतों के नये बांधे हुए महल के बाड़े के खुले हुए भाग पर बार-बार ठहर जाता है। एकदम वह द्वार पर खड़ी-खड़ी स्तब्ध हो जाती है। उस की आंखें दोड़कर बाड़े के खुले हुए हिस्से पर जा पड़ती हैं। खुले मैदान में एक युवक दौड़ता, हंसती हुई आंखों से उसे खोजता हुआ धुस आता है। उसके तेजस्वी मुख पर निःसीम उत्साह भलक रहा है। वह चला आता है, बालिका को देखता है, और कृदता उछलता आता है। 'रोहिखी!'

रोहिशी खुशी में चार कर्म आगे आती है, किन्तु फिर पीछे ठिठक जाती है, और लिजित होकर खड़ी हो जाती है। उसकी निर्मल आंखें मूक होकर उसका स्वागत कर रही हैं।

पर्णंकुटी के पास में दो कुत्ते दोड़ते हुए बाहर आते हैं और विश्वरथ तथा रोहिणी को क्सा-कटकी से दुलार-प्यार करते हैं। जिस कुतिया के बच्चों की गाड़ी बनाकर विश्वरथ और रोहिणी साथ-साथ खेले थे, उस की सन्तान उन दोनों को देखकर, प्रेम से पागल हो जाती है।

दो वर्ष हुए, भगवती ने यमलोक का रास्ता पकड़ा था । श्रौर श्रब रोहिशी श्रगस्त्य के श्राश्रम की श्रिधिष्ठात्री है ।

दोनों हंसते-हंसते चलते हैं। कुत्ते साथ में खेल करते हुए दौड़े श्रा रहे हैं।

'त्राखिर में त्रा ही पहुंचा। मुक्ते ऐसा लगा कि घोषा माता मुक्ते निकलने ही न देंगी।'

'मैं भी तेरी बाट जोहते-जोहते थक गई। कोई कहता था, आज आयगा कोई कहता था कल आयगा। और त् तो आता ही न था।'— रोहिसी कहती है।

'अरे ! बेकिन अब मैं कौन हूं ? मैं क्या इस तरह आ सकता हूँ ?

चह भरतों का राजा राह में ही पड़ा होगा।'

'हम कब से इन विचारों के काः खमर रहे हैं।' नीचा सिर किये रोहिखी देख रही है—'ब्रव तो त् यहाँ ब्रायगा या नहीं, इसका भी विश्वास नहीं था।'

'त् त्रतिथिग्व के महल में क्यों नहीं त्राई ?'

'सुके देखना था कि त् यहाँ कब त्राता है ?'—पुसकराकर रोहिसी कहती है।

<sup>8</sup>ऐसा ? ऐसा जानता तो त्राता हो नहीं।'

'मै देख लेती कैसे नहीं आता।'

'दोनों हंसते हैं। उनके निर्मल हास्य को सुन कर आश्रम के वृत्तों के शुक-सारिका पत्ती अपनी कलोलें छोड़-छोड़कर उन्हें देखते ही मृक हो जाते हैं।

'मुके तो ऐसा लगा कि कोई मुक्तको यहाँ आने दी न देगा।' 'कैसे ?'

'हमारे भारतों को घमंड बहुत है। तृत्सुराज के यहां इनका राजा जाकर रहे, तो नाक कट जाय !'

'Par ?'

'मुक्त से भी 'न' नहीं कहा जाता था। एक बार मुक्ते सभा में बुलाया, पर नहीं रोहिस्सी! मैं तो बेभान हो गया।'—विश्वरथ बोला।

'क्या कहता है ?' क़्त्तेपर धीरे-धीरे हाथ फेरती हुई रोहिस्सी बोली । 'हाँ, मेरा होश जाता रहा। मैंने श्रंतरिच में राजा दरुस को देखा.

उनका आदेश सुना। उन्होंने कुंभे यहां आने की आज्ञा दी।'

'क्या कहता है ? विश्वरथ ! तू पिता जी की तरह देवों के साथ बातें करना सीख गया ? इस तरह तो तू ऋषि हो जायगा।'

'रोदिशी ! यह क्या मेरे हाथ की बात है ? बहुत बार मुक्ते देव की अवाज सुन पड़ती है। कभी-कभी उनके दर्शन भी होते हैं। कभी-कभी सुक्ते आज्ञा भी करते हैं। 'सचमुक ! यह तो त् पिता जी की तरह बनने जारहा है।' 'मुफ्त देव ने त्राज्ञा की, इसलिए मैं यहाँ त्राया।'

'देव भी कृपालु हैं। श्राज्ञा न की दोती, तो हम भरतों से कब मिलने श्राने वाले थे।'

दोनों एक माड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उनकी गोद में बार-बार सिर रखते हुए कुत्ते भी वहीं खेलते हैं। तीन महीने की कथा कहते-कहते समय बीता जा रहा है।

इतने में सीडी पर से किसी की खड़ाऊ की त्रावाज शाई। दोने चिंक पड़ें। वृचों श्रोंग लताश्रों की श्राड़ में से वशिष्ठ उसी तरफ चले श्राते हुए दिखाई पड़ें।

श्रगस्य से दस वर्ष उन्न में कम होने पर भी वशिष्ठ गम्भीरता में उन्हीं के जैसे लगते हैं। उनसे यह कुछ दुर्बल हैं। इनका चिन्ताशील शांत मुख, श्रोंर स्थिर सरल श्रांखें इनके व्यक्तित्व को निराला कर देती हैं।

ये राज्य-ब्यवहार और युद्ध की अपेचा मंत्र-दर्शन तथा तपश्चर्या में ही अधिक संलग्न रहते हैं। आयों के समस्त जनपदों में यह तपोनिधियों में अग्रगण्य माने जाते हैं। किसी भी दिन यह असत्य बोले, ऐसा किसी ने नहीं जाना। किसी दिन अपने तप से विचलित हुए हों, ऐसा कोई मान नहीं सकता। स्वर्गीय महर्षियों के सिवा आर्य संस्कार की ऐसी विश्वदि किसी ने भी पालन की हो, यह किसी के जानने में नहीं आया। तप और विश्वदि की जीवित मूर्ति नशिष्ठ अपने व्यक्तित्व के बल से राजायों की सेनाए जो नहीं करा सकती औ, उसे कराते थे।

वह नीचे देमते हुए चले या रहे हैं। विश्वस्थ और रोहिसी खड़े हो कर नमस्कार करते हैं। ऋषि नमस्कार लेते हैं और निश्चल नेत्रों से दोनों को देखते हैं।

'क्यों विश्वन्थ ! ग्रा पहुंचा ?' शब्दों में पूरा वज़न है। 'जी हां, ग्रापका तप बढ़ रहा है ?' 'हां वत्स !'—वशिष्ठ शान्त भाव से कहते हैं।

'रोहिणीं, त् अब बड़ी हो गई है।'—अपनी आवाज की तीवता की धार मे दोरों की स्वप्न-सृष्टि को एक ही धाक में ज़िन्न-भिन्न कर देते हैं। रोहिणी नीचे देखती है। विश्वस्थ के हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है। 'मैत्रावरुण ने तुभे वचन-दान द्वारा सुदास को सोंप दिया है, यह त् जानती है। एकान्त में पर-पुरुष का संग तो तुभे त्याज्य होना चाहिए।'

विश्वाय के श्रमिमान श्रीर मनोरथ के दुकड़े हो जाते हैं। भीतर से उसका जी भड़क उठता है श्रीर विशिष्ठ को श्रपमान-भरा प्रत्युत्तर देने की अवृत्ति उसमें जागृत हो उठती है। पर शब्द सत्य हैं। रथ के चक्र के नीचे वृच्च कुचल जाय, इस तरह इस सत्य के नीचे उसके कोध की वृत्ति कुचल जाती है।

'मैं पर-पुरुष नहीं हूं। मैं इसका बालिमित्र भाई हूँ ।'—क्रोध दवा-कर विश्वरथ ने कहा।

'में जानता हूँ।' शान्त और स्वस्थ भाव से तपस्वी जवाब देता है, "पर मनोवृत्ति किस समय दूषित हो जाय, इसे तो देव भी नहीं बतला सकते हैं।'

यह अंतिम वाक्य भी सत्य श्रीर भयंकर निकला। दोनों को उसी तरह छोड़कर, मानो कुछ हुश्रा ही न हो, इस तरह तपस्वी वशिष्ठ नीचा सिर किये धीरे-धीरे श्रपने रास्ते चले जाते हैं। रोहिग्गी दोनों हाथ मुंह पर रखकर रो पड़ती है। विश्वश्य उम्र श्रीर घबराया हुश्रा वहां से शोम्र चला जाता है।

# : ६

विश्वरथ का अभिमान चुर हो गया। वह तो तृत्सुप्राम में विजेता के समान आकर अपनी महत्ता की प्रशंसा वाल-मित्रों के आगे करता था। विजय के उन धन्य चर्णों में ही वशिष्ट ने उसकी अधमों में अधमा अनुभव करा, दिया।

उसके कोध का पार न था। वशिष्ठ ने उसको दस्युकी तरह अधमः गिना था। उसकी उद्धिग्नता का पार न था। वशिष्ठ ने जो कहा था, वह बिलकुल ठीक था। उसे लगा कि वशिष्ठ के सामने वह एक ज़रा-सा खोकरा है। किसलिए १ वशिष्ठ के दो वाक्यों ने उसके गर्व और हर्षे को खंडित कर दिया।

रोहिणी सुदास की पत्नी बनने वाली है; इसलिए वह उसकी सहेली नहीं रह सकती, यह बात सच थी। फिर वशिष्ठ ने क्या बुरा कहा ? इतने वर्ष हो गए, रोहिस्मी को वह अपनी बहन मानता था। सत्यवती से मिलने जाते समय जो हर्ष न होता था, उससे श्रलग होने पर जो उद्देग न होताथा, उतने हर्ष श्रौर उद्देग रोहिस्सी के संयोगः अप्रांर वियोग से उसे होते थे। विशष्ट की बात बिलकुल खरी थी-उसकी मनोवृत्ति शुद्ध न थी। उसकी ब्रांखों में त्रांस् भर त्राये। वशिष्ट की सत्य-दृष्टि उसके प्रताप का मूल थी। जब तक उसकी सत्य-दृष्टि पेसी न हो, तब तक हमेशा विशष्ट उसको ऐसे ज़हर के घूंट पिर्लाते ही रहेंगे। पर रोहिः श्री फिर न मिलोगी ? मिलोगी पर अकेली नहीं। मिलेगी पर सस्ती भाव से नहीं। मिलेगी पर सुदास की भावी पत्नी के रूप में। वह सुदास की वचनदत्ता न होती, तो वह उसे स्वयं भरतों की महिषी बनाता। पर श्रव क्या ? श्रीर श्रगस्य के वचन से कैसे चले ? वशिष्ट का कहना बिलकुल सच था। वशिष्ट ने तो आज सत्य दिखाया; पर पत्तियों का पथ देखने वाले, हृदय का रहस्य समक्तने वाले वरुण ने तो इसका अन्तर कब देखा होगा! आत्म-तिरस्कार के मारे उसने श्राक्रन्दन शुरू किया। यह वरुण देख लें, तो फिर उसे सबसे बहा कैसे बनायेंगे ? वशिष्ठ और अगस्त्य, दिवोदास श्रीर कुशिक-इन सबसे बढ़कर यशस्वी होने की शक्ति उसको देव कैसे देंगे ? इस तरह सोचते-सोचते वह लांटा। श्रांत में उसने रोहिशी के साथ एकांत में न

बैठ़ने का संकल्प किया। श्रोर विशय्त की सर्वोपरिता तोड़ने की सामर्थं प्राप्त करने के लिए देवों की याचना करता हुश्रा, वह म्लीन मुख श्रोर दीन हृद्य लेकर श्रपने महल को लोट श्राया।

# शंबर के पुर में

# : ? :

सूर्योदय होने की तैयारी थी। सरस्वती के तीर से सिलल-कर्ण-युक्त शीतल पवन वह रहा था। सुनि मैत्रावरुण अपने आश्रम में पर्णे इटी के सामने पेड़ के पास बेठे थे, मानो पेड़ों पर होने वाले पित्रयों के मनोहर कलरव में वे अपने प्रश्नों का निराकरण खोज रहे हों।

याज पांच वर्ष हुए, रोहिणी विलकुल बदल गई थी। उसका हास्य जाता रहा था ग्रोर शरीर कृश हो गया था। पिता की भक्ति के लिए ही वह जीवित थी। श्रनेक बार मुनि ने कारण पूछा था, पर खिन्तता के सार जैसी हंसी हंसकर उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया था। ग्राथम में रहते समय मुनि का समय प्रजायों के भाग्य निर्माण में, उन को अपने साथ रखने में, श्राश्रम की प्रतिष्ठा कायम रखने में श्रीर असुर शंबर के साथ लड़ाई की तैयारी करने में बीतता था। वर्ष में छः महीने तक उनको युद्ध में जाना पड़ता था, या श्रायों के मुख्य स्थानों में प्रसंग-प्रसंग पर उपस्थित होना पड़ता था। इसी कारण अपनी दुत्री की तरफ ध्यान देने का समय उनको मिलता नहीं था।

दो वर्ष पहले सुदास के साथ उसका विवाह कर देने की बात हुई थों । उस समय रोहिणी ने बत के बहाने उसे टाल दिया था। यह तो स्पष्ट था कि अपना सिलाड़ीपन छोड़कर ऋषियों के कर्मानुष्टान में वह प्रवृत्त होने लगी थी। उसके बाद एक वर्ष तक दिवोदास और अगस्त्य शबर के साथघोर संग्राम में फंस गए थे, इसलिए विवाह का प्रसंग उपस्थित नहीं हुआ। फिर से विवाह की चर्चा निकली; पर इतने में सुदास बीमार पड़ गया और फिर यह बात ज्यों-की-त्यों रह गई। कुछ ही समय बाद दिवोदास ने पन्थों के साथ युद्ध छेड़ा, इसलिए विवाह स्थगित रहा।

अगम्त्य को दिनों-दिन रोहिणों के स्वभाव में परिवर्तन मालूम पड़ने लगा। राजवैभव की उसकी इच्छा कम होती गई। दिवोदास के महलों की तरफ खास कारण बिना जाना भी उसने छोड़ दिया और तप करने में लीन हो गई। उसने सूती और उसनी वस्त्र छोड़ दिये, वलकल पहनने लगी। प्रातः,मध्यान्ह और सांयकाल को वह यज्ञ करती मन्त्रों का उच्चारण भी अब उसे सरल हो गया था।

एक दिन अगस्त्य को भान हुआ कि रोहिणी अतिथिग्व की बहू होने के बदले तपस्वी बनती जा रही है। पिता ने पुत्री के साथ बात करने का मौका खोजा। उसने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पिता ने विवाह की तैयारी करने की आज्ञा दी। पुत्री जवाब देने के बदले रो दी।

त्रगस्त्य को होश त्राया । सारे सप्तिसन्यु की चिंता में उन्होंने ग्रपनी पुत्री की चिंता तक न की ! वे रोहिणी को बाल्यकाल से सुदास को ग्रपंण कर चुके थे। श्रव यह लड़की जान-त्रृप्तकर राज मििष बनने की योग्यता को खो रही थी। स्त्री-स्त्रभाव का उन्हें परिचय नहीं था।

इसका क्या कारण ?

रोहिंगी सरस्वती में सान कर छाई, प्रातः-सन्ध्या प्री की, फ्रांर पिता के लिए दूध लाई । वह रूपवती थी, पर निस्तेज हो गई थी। उसकी फ्रांंसों में दीनता त्रा गई थी।

'रोहिश्वी ! इतने सवेरे किसलिए उठती है ? तेरी तबियत ठीक नहीं है-?'

वह म्लान हंसी हंसी—'पिताजी! तबियत अच्छी है। ब्राह्म सुहूर्त्त के सिवा उषा का आवादन कैसे हो?'

'त् यह क्या करने लगी है ? इस तरह तो त् दिवोदास की बहू होने के पहले ही बूढ़ी हो जायगी।'

'पिताजी ! सनातन यौवन तो उषा के सिवा और किसी को नहीं मिला है।'--- लड़की ने ज़रा गम्भीरता से कहा।

'मैंने सुना है कि लोपामुद्रा को यह नित्य यौवन प्राप्त है।'---श्रगस्त्य ने हंसाने का प्रयत्न किया।

'पितार्जी ! सब लोग कहते हैं कि ये भरद्वाज जी तो मदर्षि हैं।' 'उनकी बात जाने दो। स्त्री ने त्रार्यं नाम को जितना कर्लांकित किया है, उतना किसी ने नहीं किया।'--तिरस्कारपूर्वक अगस्त्य ने कहा, श्रीर दूध पीने लगे।

'पिताजी !'- रोहिसी ने धीरे से कहा, 'कल मुक्त से अविनय हो गया था, उसे चमा कीजिए।'

'श्रविनय ? क्या पागल होगई है ? श्ररे ! यह जमदृग्नि क्यों दीड़े श्रा रहे हैं ? इनको हो क्या गया है ?'

गौरवशाली और मितभाषी जमदिग्नि पागल की तरह दौड़ते हुए श्राये — 'भगवन् ! विश्वरथ श्रीर ऋच का हरण हो गया।'

'स्रोर्व क्या कहता है ? कोन हरण कर ले गया ?'—स्रगस्त्य खड़े हो गए। रोहिसी पागल की तरह देखती रही।

'शंबर।'

'शंबर ?'— न्त्रीके हुए, सिंह की तरह अगस्त्य ने गर्जना की। एक चीख़ सुनाई पड़ी । अगस्त्य ने घूमकर देखा-गीहिसी बेहोश होकर सूमि पर पड़ी थी।

#### : ? :

यह घटना रात को हुई। पचीस वर्ष की श्रायु में ऋत्त श्रत्यन्त स्थूल बन गया था, ऋाँर उसकी बुद्धि भी उसके शरीर ही की तरह हमेशा यही गुरा बतलाती थी। वह अब अगस्त्य के आश्रम में ही था। रात में गरमी थी, इसलिए अपनी देह की विशालता पर हमेशा बहने वाले पसीने को सुखाने के लिए, वह नदी के किनारे घूमने लगा। थोड़ी दूर गया होगा कि पानी में खड़े होकर देव को अर्घ्य देते हुए विश्वस्थ को देखा।

ऋच कुछ वर्षों से विश्वरथ का अत्यन्त भक्त बन गया था। उसके पास बैठने, उसी के गुरा गाने और उसके काम करने में ही इसका समय बीतता था। अगर विश्वरथ न हो तो तृत्सुमाम के सभागृह में घी या सुरा के सेवन करने में भी कभी चुकता नहीं था।

विश्वरथ को देख वह पानी से थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया, श्रौर प्रार्थना करने के ढंग से कहना शुरू किया — 'हे भरतश्रेष्ठ !'

विश्वरथ इसकी तरफ घूमा । उसी चण जल में से पांच बलिष्ठ, भया-नक और जबर्दस्त दस्यु उझलकर बाहर आये । दो दस्युओं ने विश्वरथ को इसके मुंह में हाथ डाल कर पकड़ा और दूसरे दो दस्युओं ने ऋच को इसी तरह पकड़ लिया । दोनों में से एक के भी मुंह से आवाज तक नहीं निकली । दस्युओं ने दोनों को पानी में खींचा और उन्हें हाथों पर धरकर नदी के पार ले गये।

एक बूढ़ा मछुआ अकेला बैठे-बैठे मछली पकड़ रहा था। उसने पांच दस्युओं को दो आयों को पकड़े पानी के बाहर घसीटते देखा। मारे डर के कुछ न बोल सका। उन लोगों ने जहां कुछ दूर पर अपने घोड़े खड़े कर रखे थे, वहां दोनों कैदियों को वे ले गये। उन्होंने उन कैदियों को घोड़ों पर बिठाकर बांघा और खुद अपने घोड़ों पर बैठकर सरपट भागे।

मछुआ बहुत देर तक तो घबराहट में ही बैठा रहा। उसका मछ्ली पकड़ने का मन भी न हुआ। जब सबेरा होने को आया, तब वह अपनी छोटी-सी नाव खोलकर उसमें बैठा और नदी के उस पार पहुंचा और वहां गया जहां वह हमेशा भरत की छटी में मछ्ली बेचा करता था। वहां तो उस समय विश्वरथ की खोज हो रही थी। उसने उन लोगों से जाकर सारा हाल कहा। लोग उसे जमदिग्न के पास ले गये। उन्होंने लोगों को खोज करने मेजा, क्योंकि उन्हें धीवर की बात पर विश्वास न हुआ। खोज करने को गये हुए लोगों ने वापस आकर कहा कि पैरों के निशानों की बात सची थी और घोड़ों के पैरों के निशान शंबर के एक गढ़ पर जाने वाले मार्ग में दिखाई पड़ते थे। रास्ते में विश्वरथ के हाथ

का मुनर्श कंक्य और ऋच की रुद्राच माला की मिणयां भी मिलीं। दोनों ने जातु-जाते अपनी निशानी के लिए उन्हें डाला था।

शंवर ने अच्छा मौका पाया था। दिवोदास बहुत दूर पक्थों के मार्थ छिड़े हुए छोटे-से युद्ध में फंसा था। श्रं जयों का राजा सोमक बीमार पड़ा था। पर अगस्त्य रास्ता देखते रहें, ऐसे न थे। उन्होंते दूतों को उन्होंते दूतों को उन्होंते श्राह्माओं का तांता-सा लगा दिया— जमदिग्न, जो युद्ध के लायक न थे, भातप्राम जाकर संभालों; सेनापित प्रतर्दन जितनी भी हो सके, उतनी सेना लेकर निश्चत स्थान पर चला जाय; राजा खेल सैन्य लेकर पुरन्त था जाय; अथर्वण अपने अश्व सैन्य को लेकर वहां था निलने की छुप! करें; राजा सोमक जितनी भी हो सके, उतनी सेना भेज दें; राजा दिवोदाय पक्यों का कुछ समाधान करके चले थावें।

श्रास्त्य—एक पीपल के पेड़ के नीचे रात में सोने वाले, कंदम्ल खाकर जीनेवाले मुनि, जिनकी सम्पत्ति सिर्फ एक मृगचर्म, एक दंड श्रीर एक कमंडल थे—एक दिन में श्राधी श्रार्य जाति को श्राज्ञाएं भेज रहे थे। शंवर का विनाश होना चाहिए। दस दिनों के श्रम्वर सबके जवाब मिल गए। दिवोदाय ऐसे न थे कि कुछ महीनों में भी श्रा सकें। प्रतदेन श्राप श्राया। इस बहुत वृहें सेनापित को क्रोध श्रा गया। उसके मन में विचार उठा—शंवर हमेशा भरतों के साथ श्रच्छा ही बर्ताव रखता था, श्रीर इतने वर्षों बाद भरतों के राजाको उठाले गया। उसने कुछ भरतों की तमाम फोज तैयार की; पर श्रथवंग्र को यह पसन्द नहीं श्राया। उस ने श्राना स्वीकार नहीं किया। कहला मेजा कि शबर की भूल हुई होगी, नहीं तो वह भरतश्रेष्ठ को न उठा ले जाता। उसने शम्बर को संदेश भेजा है श्रीर वह श्रव विश्वरथ को खोड़ देगा; श्रीर जरूरत पड़े तो शंबर को कुछ देना भी चादिए। यह सुनकर श्रगस्त्य का कोध श्रीर महका। शंबर के साथ सन्धि श्रीर उससे लिये हुए किन्ने को वापस देना! यह कभी नहीं होगा, शंबर के साथ लड़ना ही चाहिए।

विश्वरथ को ज्यों ही घोड़े पर क्स कर विठाया, त्योंही उसने अपना कंक्ष उतारा और ऋच से भी अपनी माला मिण्यां काट फेंकने को कहा; फिर वह बिना कुछ मुंह से बोले बैठा रहा।

सूर्योदय होने तक ये सवार घोड़े दौड़ाते जनपदों का रास्ता छोड़ कर जंगल की तरफ छाने बढ़े। जब उजाला हुछा, तब विश्वरथ सब को देखने लगा। छः मज़बूत छोर सशस्त्र दस्यु उसके साथ थे। विश्वरथ को वृक ने पाला था, इसलिए उनकी बोली थोड़ी-थोड़ी उसकी समम में छाती थी।

'कहां ले जाते हो, यह तो कहो।'—विश्वाय ने हंसकर सरदार से पूछा। सरदार छोटा, बहुत मक्कार और बद्सूरत लगता था। वह छुछ गंभीर-सा मालूम होता था। उसकी घांखों में बल पड़ गए; और 'क्या-क्या' कहकर उसे चुप रहने का इशारा किया। जवाब में विश्वाय बड़ी भीठी रीति से हंसा—'सरदार जी! 'क्या-क्या' से क्या मतलब है ? मेरे हथियार छीन लिये हैं, हाथ पैर बांध दिये हैं। ज्वान से बोल कर मैं भाग कैसे जाऊ गा?'

सरदार उसके सामने चुपचाप बूरतारहा ।--'सरदार !'--विश्वरथ बोला, 'इस तरह घोड़े दोंडायगे, तो वे दुछ समय में थक जायंगे। मेरा बुक कहता था कि शंबर जैसे घोड़े रखते हैं, हम वैसे नहीं रखते, श्रीर श्रापका यह व्यवहार ?'

'व्यवहार !'

सरदार ने जवाव नहीं दिया, पर घोड़ों की हालत देखकर वहीं उतरने की आज्ञा दी। वे सब जंगल में आ पहुंचे थे। पैरों के निशान नाममात्र ही के थे। थोड़ी दूर पर एक नाला बहता था। एक बड़े वृक्त की छाया में असुर उतरे, विश्वरथ और ऋच को उतारा और दो आद-मियों के साथ पानी पीने के लिए घोड़ों को भिजवाया। विश्वरयै एक मुन्दर हरी-भरी जगह में जाकर लेट गया। ऋच की घबराहट खाँर दुःखका पार नथा—ऐसा उसके मुंह से स्पष्ट हो रहा था।

'ऋच! ऐसी रोनी सूरत क्यों बरा ली ? ज़रा हंस तो सही । कितना सुन्दर वन हैं! और कितने अच्छे मित्र हैं!'

सरदार आंखें फाड़कर देख रहा था। विश्वरथ ने उससे कहा— 'दोस्त! आंखें किसलिए फाड़ते हो? न तो तुम्हीं बोलते हो और न मुक्ते बोलने देते हो। और कुछ नहीं तो अपने राजा शंबर की ही बातें करो। कहते हैं कि वह रोज़ दो भैंसें, दो स्त्रियां और चार लड़के खा जाता है। यह बात ठीक है?' विश्वरथ ने यह इस ढंग से कहा कि सरदार हंस पड़ा।

'तुम्हारे हंसने पर यह बात सच माजूम होती है। वह मुक्ते सबेरे खायगा या शाम को ?'

सरदार श्रोर भी उपादा ह सने लगा।

उसने ऋच की तरफ उंगली उठाकर पूछा—'मेरे इस मिन्न की पहचानते हो ?' सरदार ने सिर हिलाथा।

'इसे जो श्रौर दूध के साथ पकाकर खाने से शंबर युवा हो जायगा, ऐसा मेरी श्रोर से उससे कहना।'

त्रालिर सरदार से नहीं रहा गया । 'तुम लोगों का क्या यही ख्याल है कि हम नर-भच्ची हैं ?'—उसने हं सकर पूछा ।

'यह क्या बकता है ?' ऋच ने पूछा।

'यह ऐसा कहता है कि इनका शंबर सबेरे उठकर एक-एक आर्य की जो और दूध के साथ पकाकर खाता है।'

'हे देव !'—ऋच का कलेजा घड़कने लगा। उसने अपनी घोड़े जैसी जम्बी नाक से दीर्घ निःश्वास छोड़ा।

सरदार ने निश्वरय से पूछा—'तुम ऋगस्त्य के शिष्य हो ?' 'हां।'

सरदार ने पूछा-'वह रोज श्रसुरों का रक्त पीते हैं, यह सच्ची

बात है ?' अब विश्वरथ हंस पड़ा। शंबर के बारे में जैसे आयों में विचित्र कथाएं फैंसी हुई थीं, वैसे ही श्रसुरों में श्रगस्त्य के बारे में फैसी थीं। इतने में एक सैनिक कुछ पित्रयों को मार कर लाया और सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके श्राग जलाई श्रोर उन्हें सेंकने लगा।

सरदार ने पूछा—'तुम्हारा नाम क्या है ?'

विश्वरथ ने अपना कम प्रख्यात कुलनाम बताया—'जन्हु।'

'उसका क्या नाम है ?'

विश्वरथ ने कहा-'कुशात्र।'

'ग्रगस्त्य का तुमसे क्या सम्बन्ध हैं ?'

'सम्बन्ध ? हम तो उनके शिष्य हैं; पर भाई हम कव पहुंचेंगे ?' 'क्या काम है ?'

'मैं श्रपने प्रिय बन्धु शंबर से भेंट करने के लिए तरस रहा हूं।' विश्वरथ ने हंस कर कहा।

सरदार ने कहा-- 'प्रिय बन्धु ?'

<sup>१</sup>बन्धु सिवा हमें ऐसे कौन ले जाय ?'

सरदार समक्त गया और हंस पड़ा। उसको यह लड़का बहुत यसन्द श्राया। 'तुक्ते ऐसा बोलना कहां से श्राया १'

'एक श्रमुर ने मुक्ते पाला पोसा।'

सरदार ने कहा-'इसीलिए तो तुम हमारे जैसे हो।'

'सुनिवर ! मैं धन्य हो गया । ऋपने शिष्य की प्रशंसा सुन 'लीजिए'।'—यह कहकर विश्वरथ खुब ह'सा।

'यह क्या कहता है ?'--ऋच ने घबरा कर पूछा।

'यह चपटी नाकवाला कहता है कि शंबर हमें फौरन खाय या हुछ दिन नमक में रखे, तो श्रीर श्रव्छा।'—यह कहकर विश्वरथ हंसा। ऋच नाराज़ हुश्रा—'कौन जाने तुम्हें हंसना कैसे श्राता है ?' 'दोस्त! मरना ही है, तो फिर क्यों न हंस लूं ?'

#### : 8

जब शाम होने बाई, तब धुइसवार जंगल पार करके एक पहाड़ी के पाम था पहुंचे। पहाड़ी के उपर पत्थर का एक बड़ा किला दीखता था। रास्ते में विश्वरथ ने सरदार के साथ बातें करके उससे मित्रता पैदा कर ली थी। सरदार का नाम था तुम्र। शंबर बूढ़ा था। उसके चार स्त्रियां, सोलह लड़के श्रीर नौ लड़कियां थीं। उसके पास पत्थरों के सों गड़ थे। उनमें से मुख्य गढ़ यह था। ये सब बातें उसने सरदार में मालम कर लीं।

राह में असुरों के गांव भी मिलते थे। छोटी-छोटी सूखे पत्तों की मोंपड़ियों में अर्द नगन स्त्री-पुरुष रहते थे। अधिकतया काले रंग के थे और कोई-कोई जरा ताम्रवर्ण थे। बहुत बदसूरत और चपटी नाक के थे। घुड़सवारों को आते देख वे इकट्टे होते और भयंकर हर्षनाद के साथ तुम्र को घेर लेते। सब ज़मीन पर गिर-गिर कर सम्मान प्रदर्शित करते और खाने के लिए मांस और पीने के लिए पानी देते। तुम्र प्रपनी स्वाभाविक गंभीरता छोड़कर हंसता, और किसी को थप्पड़ मारकर और किसी को पीठ ठोंककर अपना प्रेम दिखाता।

जिस पहाड़ी पर शंबर का पुर था, उसके नीचे एक बड़ा गांव था। वहां इनके पहुँचने से पहले, लगभग पचास हट्टे-कट्टे सिपाही ऊंचे चौड़े भाले और चमड़े की ढाल लेकर इनके सामने आये। वे सब एक लंगोटी पहने थे, जुदी-जुदी जात की कौड़ियों की माजाएं कमर में बांचे थे, और सिर पर मीर-पंख खोंसे हुए थे। विश्वरथ और ऋच को कैदी की हालत में देखकर शीर मच गया और सब लोग घुड़सवारों के आस-पास नाचने लगे। नुरन्त गांव में से स्त्री, पुरुष और लड़के निकल आए और उसी तरह नाचने लगे।

ऋच के तिरस्कार की सीमा नहीं थी। वह नाक सिकोड़ कई देखने लगा और मंत्र रटने लगा, जिससे इन नर-प्रश्नों के हाथ से छुटकारा मिंत सके। विश्वरथ दो-चार बार असुरों के साथ युद्ध में बुड़ा था, पर उसकी जिन्दगी में यही पहला असुर-पिचय का मोका था, इसिलिए वह बड़ी दिलचर्स्पी के साथ यह सब देखता रहा। एक बार तो जब सब गोलाकार बन:कर नाचते-नाचते बहुत शोर मचाकर जमीन पर सो गए, तब तो प्रशंमा-सुन्ध होकर, उसने उनको धन्यवाद भी दिया और उसको दिलचर्स्पी लेते देख, नुग्र भी उस पर खुश हो गया।

त्राखिर जब नाचते-नाचते सब यक गए. तब रास्ता दिया, त्रीर तुप्र द्वारे उसके साथी गांव में से होकर पहाड़ी पर चढ़ने लगे। गांव में छोटी छोटी चटाई की कोंपड़ियों की भरमार थी, त्रीर काले, मैले-कुचेले जड़के रास्ते में घूमते फिरते थे। पर सबकी श्रोर से तुप्र का सद्भाव देखकर उसका हृदय पिघल गया। खुद प्रतापी भरत श्रोष्ट, गर्विष्ठ श्रायोंत्तम, श्रगस्त्य का शिष्य श्रोर देवों को मन्त्र से मुग्ध करने वाला होने पर भी, दुष्ट माने जाने वाले इन श्रमुरों के प्रति उसको तिरस्कार का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। उसे भी श्रपने मन की यह दशा देखकर स्वयं श्रचम्मा हो रहा था।

उनके घोड़े, जो रास्ते से परिचित थे, क्रटपट पहाड़ी पर चढ़ गए।
मार्ग में जितने सिपाही मिलते, सभी तुम्र का सम्मान करते। अन्त में
वे गढ़ की बड़े पत्थरोंकी दीवारके पास आए और विश्वरथ ने चारों और
नजर दोड़ाई। चारों तरफ जंगज दीखता था। कहीं-कहीं असुरों के
गांवों में से खुंआ निकलता दीख पड़ा, कभी-कभी नीचे से अमुर-ममूहों
का शोर-गुज संध्या की शांति को भंग करता। इस रमणीय स्थल का
सौंदर्य देखकर उसको अपार आनन्द हुआ। कितना विशाल है यह
जनपद और कितने भातुक प्रकृति के हैं थे लोग!

तुरन्त उसको अपनी दशा याद त्राई। तृःसुग्राम से कितने कोसों दूर, घोर जंगल के बीच, ऐसे भयंकर योदास्त्रों से संवृत्त स्रोर सुरचित स्थान में उसको शम्बर केंद्र रखे, मार डाले या खा जाय, क्या मालूम? बार कोई चारा नहीं था। खुद स्रगस्य को खबर नहीं थी कि शम्बर का घर कितना दुर्जेय था। बीस-बीस वर्ष की लड़ाई से भी जी थका नहीं, ऐसे भयंकर श्रसुर को श्रगस्त्य कैसे हैरान करे ? उसने वरुणदेव का स्मरण किया । उसने श्रपना सिर सुकाया श्रीर श्राकाश की श्रोर चारों तरफ भक्ति-भरी नजर डाली। राजा वरुण से श्राखिरी विदा ली श्रोर वह तुम्र श्रीर दूसरों के साथ शम्बर के गढ़ में धुसा।

गढ़ बहुत विशाल था। यहां भी सेंकड़ों छोटी चटाइयों की त्रिको-खाकार मुखवाली मोंपड़ियां थीं। बहुतेरी मोंपड़ियों के आगे, वहां रहने वाली स्त्रियां, लड़के लेकर बैटी थीं। आग पर कुछ खाने के लिए एक रहा था और अनेक प्रकार के मांस की गन्य आती थी। गढ़ के बीच में एक दूसरा पत्थर रखकर एक महल बना था। उस तरफ घोड़ों पर से उतारकर तुम इन दोनों कैदियों को ले गया। दोनों की बेड़ियां खोल दी गईं, पर हथकड़ी ज्यों-की-त्यों रही।

महत्त के पास आने पर कई रचक मिले। उन्होंने भी शोर मचाकर इनका स्वागत-सत्कार किया। महत्त की पत्थर की चारदीवारी के अन्दर भी छोटी-छोटी पत्थर की मोंपड़ियाँ थीं। चार ऊंचे पत्थर खड़े करके, दीवार और छत की जगह चटाई बंधी हुई थी।

महत्त के पीछे से शंत्र की श्रावाज श्राई। इतने में तुम्र उन्हें कींप-दियों के बीच से दूसरी श्रोर ते गया। पीछे पत्थरों के दुकड़ों से बनाई हुई एक गोलाकार खुली हुई जमीन थी। बीच में सौ-सवा सौ स्त्री-पुरुष जमीन पर प्रशाम करते हुए पड़े थे। उन्हें सिपाहियों को सौंपकर तुम्र उस पत्थर के पास गया श्रोर सबकी तरफ साष्टांग नमस्कार किया।

विश्वरथ ने देखा। इस गोलाकार स्थान के बीच में एक मनुष्य-प्रमाख बड़े कोले पत्थर का लिंग खड़ा किया हुआ था और उस पर सफेद बकीरें सींची हुई थीं। सामने एक ऐसे ही पत्थर का बैल बिठाया हुआ था। बीच में आग जल रही थी। सामने ज़मीन पर मांस का नैवेच रखा हुआ था और उसके नज़दीक ही एक डरावना आदमी खड़ा था। इस आर्मी के लम्बे बाल उसकी कमर तक लटकते थे। उसने खोपड़ियों का हार पहना था और शरीर को लाल रंग से चुपड़ रखा था। उसके एक हाथ में त्रिश्चल था और दूसरे हाथ से वह शंखनाद करता था। उसके गले में जीता हुआ सांप लिपटा था, ऐसा मालूम होता था। विश्व-रथ घबरा गया, मानो वह एक भयंकर स्वप्न हो।

उसका मन अगस्त्य के आश्रम में गया । साफ सुथरे कपड़े पहने हुए दूध जैसे श्वेत नर-नारी, निर्मल उनके आचार और ऊंचे उनके विचार, तप और सत्य के सतत आचरण से परम विशुद्ध-जैसे ऋषियों का तेजस्वी व्यक्तित्व, भी और चन्द्रन की पुण्य सुगन्धि जगत को प्रेरणाम्य बनाती, और स्वर्ग को बांधने वाले यज्ञ का पवित्र धुआं, और देवों के दर्शन करके सर्वदर्शी बन गई आंखों से ऋत के रहस्य को खोजते, मन्त्रीस्चारण से देवों को पृथ्वी पर लाने वाले, विद्या और वाणी के परम उपासक मैत्रावरण—याद आ गए।

उसी चण वह अगस्त्य के जीवन का रहस्य समक्ष गया। अगस्त्य दैवी थे,शम्बर दानवी था।अगस्त्य और शम्बर का युद्ध देवों और असुरों का था। राजा वरुण और इस पत्थर के लिंग की लड़ाई थी। अगस्त्य के शम्बर का विनाश चाहने का कारण यह था कि इस लिंग का नाश हुए बिना, सप्तिसिन्धु की,आर्यों की, सिद्धों की और देवों की विजय नहीं हो सकती।

#### : ધ

शंखनाद पूरा हुआ और सब पूजा करने वाले शोर मचाकर खड़े हो गए, और लिंग के आसपास खूब नाचे। उसके बाद उस सर्पधारी पुरुष ने सामने रखा हुआ नैवेद्य का मांस बांट दिया और सब जाने लगे।

एक लम्बा बूढ़ा श्रादमी उस सर्पधारी के साथ खड़ा था। तुम्र उस के श्रागे गया श्रीर जमीन पर माथा टेककर प्रणाम किया। उसके बाद उसने कुछ बात की श्रीर वह बूढ़ा ख़ुश होकर नाचने कूदने लगा। उसने तुम से कुछ कहा।

तुम्र म्राकर विश्वत्थ और ऋच को उसके पास ले गया। सन्ध्या-काल के लीए प्रकाश में मार जलती लकड़ियों की म्रस्पष्ट रोशनी में विश्वत्थ ने उस वृद्धे को देखा और मान लिया कि वह शंवर ही होगा। गंबर साठ-पेंसठ वर्ष का म्राजानुवाहु और बड़ा बलवान म्रसुर था। उसकी सफेद और घनी दाड़ी कमर तक लटकती थी। वह भी सबके समान मृग-चर्म की लंगोटी लगाए, उपर कौड़ियों की माला बृांधे हुए था। हःथों,सिर और पैरों पर भी कौड़ियोंकी माला थी और ललाट पर सुन्दर मोरपंखों का मुकुट था। उसके खड़े होने और बातें करने के ढंग में गौरव था। उसकी बड़ी, बहादुर म्रांखें दोनों पर ठहरीं और उसने हंसकर सिर हिलाया।

'श्रगस्त्य के शिष्य ? अच्छा हुआ, तुम्र, इनका नाम क्या है ?' नुम्र ने दोनों का, जन्हु और कुशाम नाम से परिचय कराया और कहा कि जन्हु उनकी माषा जानता है।

शबर ने उससे पूछा- 'तू जानता है कि मैं कौन हूँ ?'

'श्रापका रूप बताता है कि श्राप श्रमुरराज शंबर के सिवा दूसरे कोई नहीं हैं।'—विश्वरथ ने मृदु स्वर में कहा।

शंबर ख्ब हंसा। हँ मते समय उसके बड़े-बड़े दांत बाहर दीखते श्रोर उसकी मुद्दा भय का हो जाती थी। 'क्यों ? मुक्ते देखकर डर बगता है ?'

विश्वरथ जवाब में अपने निराले ढंग से ह'सा—'आप ऐसे नहीं दोखते कि डर लगे। और मैंने सुना है कि आप रोज़ एक पूरे आर्थ को जो और दूध में पकाकर खाते हैं। इसके बाद डरना भी किसी काम का नहीं।'

पहले तो शंबर उसे बिलकुल नहीं समका। तुम्र ने उसे समका दिया। सिर हिलाकर, एक एक करके पैर उठाकर एक प्रकारका नुत्य उसने किया, श्रीर बहुत हंसा । सबने इसी प्रकार श्रपनी खुशी दिखाई । उनका श्रानन्द दिखाने का यह एक निराला ढंग था।

'मैं आर्य को जो और दृध में पक कर खाता हूँ ? हा-हा-हा-हा हो-हो-हो ! कौन कहता है ?'

'कहता तो मैं हूं। श्रगर जिन्दा रहे तो देखेंगे कि कल श्राप क्या करते हैं।'—विश्वरथ भी मजाक करता-सा हो, इस प्रकार हं सने लगा।

एक बूढ़ी श्रोरत ने जो कि श'वर के पास ही खड़ी थी, पीठ ठोककर कहा—'होशियार खड़के !' वह भी होसने लगी।

'होशियार लडका !'

'श्रगस्त्य कैसा है ?'

'बड़े मजे में।'

'श्रीर में इस बार उसे विलकुल ठीक कर दूंगा। वह किसलिए मुक्ते परेशान करता है ?'

'वे कहते हैं कि श्राप तंग करते हैं।'

'मैं तंग करता हूँ ? सूठी बात । वह मेरी प्रजा को मार डालता है, हमारे गांवों को जला देता है, मेरे किले को ले लेता है। पर इस बार मैं उसको दिखा दूंगा। खैर, इन्हें उस कैदियों की कोंपड़ी में रखो, श्रीर भागने की कोशिश करें तो कह देना कि इन्हें बर्झी से छेद डालें।'— यह कहकर शंबर उस सर्पधारी के साथ चला गया श्रीर बाकी सभी बिखर गए।

तुम और उपके आदमी मन्दिर के पिछ्वाई में, जहां एक पत्थर की दीवार से बनाया हुआ भाग था, वहां विश्वरथ और ऋच को ले गए। वहां सात-आठ छोटी सुरचित कोंपिइयां थीं। उनमें से दो इन्हें देकर और दस-बीस सिपाहियों को वहां की देख-रेख में नियुक्त करके वे चले गए। चौकीदार भयंकर थे और भाग्य से ही इनसे बातें करते थे। उन्होंने इन्हें अधपका माँस दिया और उसे इन्होंने खाया, और मैली कोंपिइयों को जहां तक हो सके, साफ करके सोने की तैयारी की। ऋच

र्बेठा, हथेर्छा पर सिर रखा, श्रार फ्ट-फ्टकर रोने लगा। उसका हाथी जैमा शरीर रोने मे विचित्र रीति से ऊंचा-नीचा होने लगा। विश्वरथ हंस पड़ा।

'विश्वरथ! तू हंसा ही करता है। तुभे मेरी ज़रा भी चिन्ता नहीं। हं भरतश्रेष्ठ! तू ऐसा क्यों हो गया ? कल हम मर जायंगे। मैं दुर्द-मन का पुत्र, श्रगस्त्य का शिष्य, विश्वरथ श्रौर सुदास का मित्र, कल इस दुष्ट श्रसुर के पेट में उतारा जाऊंगा। हे वस्ए ! हे इन्द्र! हे श्रग्नि! हे महतो ! यह क्या होने वाला है ? श्ररे में मारा गया ! मैं मारा गया!

'हं अगस्त्य के विशालदेही शिष्य !'—विश्वरथ ने ऋच जैसी आवाज में और उसी रीति से बिना हं सकर जवाब दिया, 'मैंने माना कि तू मर गया। मुक्ते शोक करने दे। हे दुईमन के यशस्वी पुत्र ! अब अपने बाकी जीवन को इन यम-जैसी काली और गिमेशी गाय-जैसी मोटी असुर स्त्रियों की गोल आंखों को अर्घ्य देने में ही पूरा कर। हे वत्स ! इस मयंकर पत्थर के लिंगदेव के दर्शन करके तू पवित्र हुआ। '

'गुरुजी जरूर छुड़ायंगे'—ऋच ने कहा।

'हे विशालबाहु ऋच ! बीस साल हुए, गुरुजी और अतिथिग्व शंबर को जीत नहीं सके। और तेरी और मेरी उम्र पूरी हो जाय, तब तक गुरुजी शंबर को जीतकर हमें छुड़ायंगे, ऐसी जरा भी आशा नहीं है, इसलिए आशा छोड़ और सो जा '

ऋच रो पड़ा--'हं'सी ही किया कर।'

विश्वरथ गंभीर हो गया—'ऋच, तब क्या करूं ? तुम्हें डर लगता है और सुके नहीं लगता ? पर रोने से फायदा हो तब न ? बोल ! पर एक बात तो मालूम होती है । ऐसा नहीं होगा कि यह हमें मार डालें।'

रात भयंकर थी। कभी-कभी सैनिकों का खरीटे लेना सुनाई पदता था। दूर से भयंकर शोर-गुल भी शांति भँग करता था। कोंपड़ी से बदबू त्राती थी। विश्वस्थ ने वरुणदेव को स्मरण करके त्रांखें बन्द कर लीं ग्रोर सो गया।

### : ६ :

सूरज निकलने के पहले ही सारे गड़ में कोलाहल मच गया। कोलाहल ख्रोर स्त्रियों की कमर में लटकर्ता हुई घंटियों की ख्रावाज़ ही सुन पड़ती थी। दोनों, विश्वरथ और ऋच, बैठ गए और देखा कि गड़ की औरतें उन्हें देखने के लिए जमा हुई हैं। ठिगनी, नकचिपटी, काली-कलूटी और बदशकल, अर्द्ध-नग्न सुन्द्रियों का समूह देखकर दोनों की रही-सही रसिकता भी सूख गई।

'भरत श्रोप्ठ! रोज़ इन देवियों के दर्शन करने की अपेचा तो यही बेहतर होगा कि शंबर हमें खा जाय।'—ऋच ने कहा।

'हे दुर्दमन के संख-मुसड सपृत! मेरा तो ऐसा विश्वास है कि दो दिन में इन सुन्द्रियों के दर्शन के बिना त विह्नल हो जायगा।'

ऐसा न था कि इतनी भी देर लगती । एक ढीठ लड़की ऋच के खूब मोटे शरीर को टकटकी लगाइर देखती रही। उसको देखकर ऋच ने अपनी एक आंख बंद कर ली। सब स्त्रियों जो वहां खड़ी थीं, शीर-गुल के साथ कूदने लगीं।

विश्वरथ बातें करने लगा—'बहन ! ग्राप क्या देखती हैं ?'

एक ज़रा मोटी थी। वह उसको श्रपनी भाषा में बोलते देखकर श्रचम्भे में श्रा गई। जिसे उसने बहन कहकर पुकारा था वह बहुत खुश हुई।

'तू इतना गोरा कैसे है ?'

विश्वरथ हंसा। उसकी हंसी आर्य सुन्दरियों के दिल को भेदने के लिए काफी मशहूर थी। उसने यहां भी श्रपना मान कायम रखा। इतने में स्त्रियां दूर खिसक गईं और तुम्र श्राया। उसके साथ बीस- इनकीस वर्ष की, सबसे खंची, मोटी श्रौर ज़रा सांवले रंग की एक स्त्री श्राई। सब स्त्रियों ने ज़मीन पर लेटकर स्वागत किया।

उस स्त्री की श्रांखें गोल श्रोर चमकीली थीं। उसकी कमर बहुत ही पतर्ली थीं। उसका माथा तो मानो नाचने वाला मोर हो, ऐसा मालूम होता था।

तुम ने पूछा- क्योंजी ? कैसे हो ?ये सब क्या पूछती हैं? लड़कियो। क्या पूछती हो ?'

जिसने पहले प्रश्न किया था उस स्त्री ने कहा--- 'मैं पूज़ती हूँ कि तू इतना गारा क्यों है ?'

नई ग्राने वाली लड़की, ग्रपनी श्वेत दन्तावली दिखाकर हंसी, श्रोर मधुर स्वर से पूछा—'इसने क्या कहा?'

विश्वरथ कुछ मज़िकया ढंग से देखता रहा - 'कहूँ ? मैं रोज़ दो बार नहाता हूं। आप कितनी बार नहाती हैं ? बतलाइए।'

'रोज़ दो बार ?'—खिलखिलाकर सब हंस पड़ीं।

'हम रोज नहाएं तो बीमार न पडें?'—उस सुन्दरी ने कहा। उसके बोजने के ढंग में मिठास थी।

'नहीं, उलटी गोरी होंगी।'—कहकर विश्वरथ हंसा।

तुम्र ने उन्हें जो चीज़ चाहिए थी, वह दे दी श्रीर वहां से सब चली गईं'। दोनों ने श्रपनी फोंपड़ी घो-घोकर साफ की श्रीर नहाये। ऋच ने भोजन बनाया श्राँर दोनों ने खाया।

शाम को तुम्र उन्हें तुलाने आया। उस गोलाकार पत्थर के मन्दिर में फिर सब इक्ट्रे हुए थे। यह मन्दिर दासों की अग्निशाला और सभागृह था और शंबर यहीं सबसे मिलता भी था। आज, जिसको सब उम्रकाल कहते थे, उसके लिंग के आगे एक लड़का पड़ा था और वह पहला सपैधारी और दूसरे पांच-छः आदमी उसके आस-पास ऐसा शोर मचा रहे थे कि जिन्दा आदमी भी मर जाय।

'यह कौन है ?'

'दस्युराज का पौत्र गढ़ पर से उत्तरते समय गिर पड़ा श्रीर मर गया। भैरव भूतनाथ इसको जिलायंगे।'—तुत्र ने कहा। ऐसा मालूम हुआ कि उस सर्पधारी को भैरव नाम से पुकारा गया।

भैरव इन्नु देर तक रुका-सा रहा श्रीर फिर ज़ोर से श्रपना सिर हिला-हिलाकर शंबर से कहा—'उग्रदेव इसको लौटाने से इन्कार करते हैं।'

स्त्रियां रो पड़ीं श्रौर छाती पीटने लगीं।

निश्वरथ को इस उप्रकाल के अज्ञान, भैरव पर और उसके पूजकों पर गुस्सा आ गया। पर इतने में उसकी नज़र एक स्त्री पर पड़ी। वह उस मृतक लड़के की मां जान पड़ी, जो छाती फाड़-फाड़कर रोती थी। उसका रोना देखकर उसका गुस्सा कम हो गया। उसे अपनी घोषा मां का प्रेम याद आ गया। उसने आंसू-भरी आंखों से उपर देखा—'वरुण-देव, मैं क्या करूं?' आकाश हंसा। देव ने उसे आज्ञा दी।

उसने असुर से कहा — 'तुम ! शंबर से जाकर कह कि अमर वह राजी हो तो मैं इस लड़के को देख़ं। मर तो गया ही है। देख़ंकि सुक्तसे कुछ होता है।'

तुम्र ने जाकर शंबर से कहा। शंबर ने भैरव से कहा। उसने ऋाना-कानी की। स्त्रियों ने हठ किया श्रौर श्राखिर विश्वरथ की श्राज्ञा मिली।

श्रश्वनों के प्यारे मुनि श्रगस्त्य का शिष्य श्रोर श्रथर्वणों में श्रेष्ठ श्रव्यक्ति की मंत्र-विद्या का श्रभ्यासी, विश्वरथ श्रपनी भोंपड़ी में वापस जाता है। वह नहाता है, नथा मृगचर्म पहनता है श्रोर वापस श्राता है। खंबी श्रोर रूपवान् उसकी देह बिखरी हुई जटाश्रों से बहुत ज्यादा शोभती है। यह सूमता हुश्रा श्रारहा है। सब श्वास रोककर इस विचित्र नौजवान को देख रहे हैं।

उस लाश के पास त्राकर वह खड़ा हो जाता है, त्रीर हाथ जोड़कर श्रश्विनों का त्रावाहन करता है। मन्त्रोच्चारण करने वाला इसका ऊ चा, मधुर स्वर, भयंकर शोर-गुल ही से भयंकर बनने वाले उस वाता- वरण को विशुद्ध करता है। वह उत्पर देखता है। बीच-बीच में एक-ग्रांध स्त्री रो पड़ती है। शान्ति। उसकी श्रावाज़ में शक्ति श्राती है। सब चुप हो जाते हैं।

मन्त्रोच्चारण करते-करते,वह उस लड़के की लाश के पास बैठ जाता है. त्यार अश्विनों का आवाहन करते-करते उसके चेतनाहीन मुख के सामने देखता है। लड़के के कपाल में सख्त और भारी चोट लगी है और उससे खून की धारा बह रही है। युवक पानी और भस्म. मांगता है और पानी की अंजिल से लड़के पर छींटे मारता है। पिछले-दिन खुद पहनने को जो कपड़ा लाया था, उसको फाड़कर वह लड़के का माथा बांधता है और सारा शरीर पानी से धो देता है।

'त्रश्विनो ! देवो ! में विश्वरथ, गाधि का पुत्र, त्रगस्त्य का शिष्य, श्रापको बुलाता हूं ! देवो त्रात्रो, इसको जीवित करो !'

वह राख लेकर उसकी छाती और पैरों पर लगाता है। मंत्र-पर-मंत्र उच्चारत, वह आग्रह करके देवों को बुलाता है।

श्रस्त होते हुए सूर्य का लाल-लाल प्रकाश उस मन्दिरमें श्रद्ध- नग्न श्रलग-श्रलग श्रेणियों में खड़ी हुई कुरूप नारियों की काली-काली देहीं पर श्रोर उप्रदेव के बड़े लिंग पर पड़ रहा है। सूरज की एक किरण उस लड़के पर भी पड़ती है।

काशिक खड़ा होकर मन्त्रोच्चारख करता है, हाथ जोड़ता है।

ऐसा माल्म होता है कि लड़का हिल रहा है । सब देखते रहते हैं। विश्वरथ फिर हाथ जोड़ता है। लड़का धीरे-धीरे श्रांख खोलता है।

सब श्रमुर कोलाहल करके नाचने लगते हैं। मन्त्रोच्चारण के ध्यान में श्रावाहन की प्रेरणा से देदीप्यमान्,विश्वरथ कड़ी दृष्टि से कहता है,— 'शान्ति!' उसकी भयकर श्रावाज़ गूंज उठती हैं श्रौर सब-के-सब श्रारचर्य में दृब जाते हैं।

वह बैठ जाता है श्रीर लड़के को गोद में लेकर उसका शरीर साफ करता है। लड़का रो उठता है। 'श्रमुरराज'—विश्वरथ शम्बर से कहता है, 'इसको क्रिसी साफ सुथरी खोर खच्छी हवादार जगहु में सुला दो । देवों ने तुम्हारा पीत्र वापस दिया है ।'

भेरव का दरावना मुख श्रोर भी भयानक हो ठठता है—'उग्रकाल के पास से शव को छीन लाने वाले मूर्ख ! तुम्क पर श्रोर हम पर इसका कोप फट पड़ेगा।'

विश्वरथ उसी तरह ज़ोर से जवाब देता है—'श्ररे सर्पधारी ! जीव-दान देने वाले देव सदा प्रसन्त हैं।'

• रात को ऋच नाराज़ हो गया—'विश्वरथ! क्या किया है ? देवों की विद्या की इन दुष्ट अधमों पर परीक्षा की ?'

'ऋच ! देवों की विद्या मैंने देव की आज्ञा के अनुसार ही उपयोग की है।' उसकी आवाज़ में गाम्भीर्यथा। यह सुनकर ऋच चुप हो गया।

विश्वरथ का अब अँग-प्रत्यंग कांप रहा था। उसने देव का आवाहन किया। देव आया और असुरको भी उभारा। उसको गर्व तो बहुत हुआ। अगस्त्य और अथर्वण की तरह वह उस लड़के को यमलोक से वापस लीया था। पर गर्व का दूसरा कारण भी था। अश्वनों ने उसके मन्त्र पर, इस अनार्यको, असुर को, बचाया था। अगस्त्य के पास उसने सीखा था कि देव सिर्फ आयोँ पर ही कृपा रखते हैं, उन्हीं को बचाते हैं और असुरों, अनार्यों का विनाश करते हैं। यह क्या सच्ची बात है ? तो देवों ने आज अनार्य पर कृपा किसलिए की ? असुर को क्योंकर बचाया ? देव किसके—आर्यों के, अनार्यों के या दोनों के ?

इस तरह के विचारों में डूबा हुआ विश्वरथ सारी रात सोया तक नहीं।

#### : 0:

दूसरे दिन उसका मान बढ़ गया। सबेरे फिर नकटी सुन्दरियों का जमघट जमा हुआ, पर कल से जरा भिन्न रीति से। आज इनके आदर

का पार नहीं था। उसको देखकर सब जमीन पर लैटीं श्रीर फिर डठीं। हर एक श्रीरत उसको एक-एक मोर-पंख दे गई। विश्वरथ बड़ा श्रादमी बन गया था।

'तो त्राज कितनी सुन्दर लगती है ?'

दृसरों ने पूछा —'ग्रगर में रोज़ नहाऊं, तो ग्रापके जैसी हो जाऊं ?' ऋच ने कहा —'कल की ग्रपेचा ग्राज ये ग्रच्छी लगती हैं।' श्रीर उसको इनमें मज़ा मिलने लगा।

तुत्र श्राया श्रोर उस लड़के को देखने के लिए विश्वरथ को ले गया। वहां एक बड़ी कोंपड़ी में वह सोता था । विश्वरथ के जाने पर सारा राजकुटुम्ब वहां देखने को मिला । उसने लड़के को साफ किया, दूसरी पट्टी बांधी श्रीर फिर मन्त्रोचारण किया।

जब वह लौटा. तब कोंपड़ी में दो मंच श्रौर कुछ बाघों श्रौर हिरनों के चमड़े श्रा गएथे। शम्बर उसका स्वागत करने वाला था।

रोज मचेरे उसकी कुटी के त्रागे मोर-पंत्रों के ढेर लगने लगे। श्रव तो कोई-कोई विश्वरथ को सलाह लेने के लिए भी बैडता। कभी-कभी किमीको कुछ हो जाता तो शंबर विश्वरथ को बुलाता, पर जब सप-धारी उससे मिलता, तब द्वेष-भरी श्रांखों से उसको देखता रहता।

कुछ दिन बाद तुम्र आकर ऋष को ले गया और त्राज शंबर उसे ज़रूर सा जायगा, ऐसा सोचकर वह थर-थर कांपकर हक्का-बक्का रह गया। इसका क्या कारण है, यह विश्वरथ भी नहीं समका।

कुछ देर बाद ऋच हं सता-हं सता, मोटा शरीर जैसे फूट पड़े, वैसा हांफता आ गया—'तेरा वह तुम्र मुक्ते शंबर के पास ले गया । समक्त ले कि शंबर से मंट ही हुई है । और एक बड़ा मोर-पंख दिया और यह कौड़ियों की माला दी । और दरवाजे तक पहुंचाने आया।' 'श्रो हो ! त्तो बड़ा होशियार निकला ।'— विश्वरथ ने कहा । पर यह श्रारवर्य-भरी घटना यहीं तक न रुकी । तुरन्त कुछ श्रादमी श्राये श्रोर सामने की दो भोंपड़ियां तोड़कर एक चौड़ी भोंपड़ी बनाई । उसमें मंच श्रीर चमड़े लाकर डाले । दो पुरुष श्रोर दो स्त्रियां श्राकर भोंपड़ी सजाने लगीं । हर तरह के खाने के सामान श्राये श्रोर तुप्र श्राकर खुश हो गया । ऋच को इस भोंपड़ी में रखा । जब ऋच ने वहां श्रकेले जाने से इन्कार किया, तब विश्वरथ को भी वहां रखा ।

• तुम्र ऋच के साथ बहुत ही आदरपूर्वक वातचीत करता और कुशाम्र कहकर बार-बार पुकारता। यह कैसे हुआ, यह दोनों में सं एक ने भी नहीं जाना। पर एक बात साफ हुई कि ऋच जो अनमना-सा रहता था, वह खुश हो गया।

शाम को तुप्र श्राकर हकीकत कह गया—'में श्रगस्य केपास जाता हूं। तीन दिन में लोटू गा।'

दूसरे दिन सबेरे इस सम्मान का रहस्य समक पड़ा। शंबर ने दोनों को बुलाया। अपनी कोंपड़ी में जिस मंच पर खुद बैठा था, वहीं उसने ऋच को 'बुशाक' कहकर बिठाया। विश्वरथ सामने बैठा, और शंबर ऋच के साथ बातचीत करने लगा।

'इ.शाक ! अपने पिता के मर जाने पर आप अपने गांव में क्यों नहीं रहते ?'

विश्वरथ यह गड़बड़ समक्त गया। उसने ऋच को 'कुशाप्र' नाम दिया था। और 'कुशाप्र' को 'कौशिक' मानकर शंबर ऋच को भरतों का राजा मानता था। विश्वरथ ने सोचा कि क्यों न यह गड़बड़ चलने दे—ऋच खुश रहेगा और खुद ज्यादा बचकर रह सकेगा।

उसने ऋच से प्छा- 'शंबर प्छता है कि रात को नींद कैसी ग्राई थी।'

नये-नये मिले त्रादर श्रौर महत्व के रोब से ऋच ने प्रश्न किया— 'इससे कहों कि इसकी कोंपड़ियां क्या श्रादमियों के लिए हैं ?' विश्वरथ ने बिना हं से शंबर को जवाब दिया—'कुशाप्र कहता हैं कि मेरा अभ्यास पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने गांव में नहीं रहता।' इस तरह बातचीत बहुत देर तक चली।

# श्वर-कन्या

# ?:

तीन दिन बाद तुम्र वापस स्राया। वह कुछ नये समाचार लाया था, क्योंकि थोड़ी देर में सारे गढ़ में कोलाहल मच गया था।

कुछ देर में एक सैनिक दोनों को बुलाने के लिए आया और दोनों शंबर के मोंपड़े में गये। वहां बहुत-सी भीड़ इकट्टी हो रही थी। बड़े-बड़े योदा हथियार लेकर खड़े थे।

शबर ने ऋत्त को उत्पह दी श्रौर गम्भीर होकर कहा—'श्रगस्य को तो युद्ध ही चाहिए।'

'कैसे ?'—विश्वरथ ने दुभाषिये के रूप में पूछा।

भौंने तुम दोनों के बदले श्रपने बारह गढ़, जो उन्होंने छीन लिये थे, वापस मांगे,पर उन्हें तो युद्ध ही चाहिए। इस बार मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि श्रगस्त्य के छुक्के छूट जायंगे।'

विश्वरथ कुछ हंस दिया—श्रगरूय मुनिके छुक्के छुड़ाने वाला उस ने श्रब तक नहीं देखा था।

'जन्हु, दुशाक से कहना कि उसके भरत इस युद्ध में त्रगस्त्य की मदद न करें तो मैं त्रगस्त्य को हराकर उन्हें छोड़ दूंगा। श्रौर चाहे, जितने गढ़ मैं तृत्सुश्रों के पास से ले लूं उन्हें भी भरतों को दे दूंगा।

विश्वरथ इस बूढ़े दस्यु की दुष्टता का माप करता रहा। ऋच से कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछने बैठा, श्रौर फिर उनके श्रनुवाद के रूप में श्रपना जवाब भी दिया।

'दस्युराज ! भरतश्रेष्ठ दुशाप्र कहता है कि श्रगस्त्य उसकेपुरोहित हैं। वह संप्राम करें तो इन्हें छुड़ाने के लिए। इसलिए इस तरह कोई भी शर्त करने के लिए यह सहमत नहीं।'

शंवर ने भूव सिंह की तरह गर्जना की—'टीक ! मैं अगस्त्य को पकड़कर लाऊ', तब तक तुम यहीं सड़ते रही और अगस्त्य जीतेगा तो में हारने से पहले तुम्हारा खून कर डालू'गा, जाओ।'

ऋच और विश्वरथ वापस आये। अनजान ऋच तो अपने शारीर की मोटाई में मग्न था। विश्वरथ की चिन्ता का पार नथा। दूसरे दिन उप्रकाल की आराधना हुई। योद्धाओं ने कई किस्म के रास-नृत्य किये। कोलाहल के मारे आकाश गूंज उठा। शंख और दुन्दुमि के नाद हुए और शंवर अपनी मेना के साथ वाहर निकला।

नुम श्रांर कुछ सैनिक गढ़ की रचा के लिए रह गए।

#### : २ :

उम दिन शंबरपुर में सन्नाटा छाया हुन्ना था । भैरव भी शंबर के साथ चजा गया था। त्राज उप्रकाल की त्रारती के समय बहुतथोड़े मंनुष्य मंजूद थे :

त्रारती होने के बाद ऋत चला गया और विश्वरथ तुम्र के साथ बानें करते खड़ा रहा। होनों में परस्पर दोस्ती हो गई थी। इतना ही नहीं. एक दूसरे की जाति की जो बहुत-सी बातें समम्म में नहीं श्राती थीं. वे श्रापस में समम्म में श्राने लगी थीं। तुम्र थोड़ी देर में वहां से चजा गया श्रार विश्वरथ गहरे विचारों में डूबा हुआ अपनी मोंपड़ी की श्रार चला।

यहीं वह यायों त्रीर दस्युद्धों का परम्परागत विरोध तटस्थ होकर देख सका । त्रायों की सर्वोपरिता त्रीर दस्यु लोगों के अन्दर मौजूद अच्छे गुर्खों की कीमत भी यहीं उसके समक्ष्में में त्राई। दस्युत्रों की कई बातें, जिनमें उनकी नीचता समाई हुई थी, वे भी उसकी समक्ष में आ गई। • विश्वरथ अपनी फोंपड़ी की ओर गया। बन्द दरवाजे के पीछे खड़े-खड़े ऋत आज उतावला-सा हो रहा था, इसका उसे स्वाल आया। उसने द्वार खोला और अन्दर किसीको हंसते हुए देखा। तीन जनों के हंसने की आवाज आती थी। एक तो ऋचकी आवाज थी और दो दस्यु स्त्रियों को थी। जैसे बिजली गिरी हो, इस तरह वह ठिठक गया। अगस्य के शिष्य और यहां की इन अदं-नग्न, नापाक, नीतिविहीन स्त्रियों के बीच का फर्क उसने जाना; उसे चनकर आ गया। कहां घोषा देवी, सम्बवती, भगवती, रोहिणी और कहां ये मयूर पिच्छी! गिविट भरत-अंप्ड की संस्कारिता तड्प रही थी। वह वहां से खिसक कर पाम ही की एक फोंपड़ी में जाकर बैठ गया। अपनी आंस्-भरी आंखें बन्दकर अपनी भयंकर स्थिति पर विचार करता रहा। अगस्य बीस वर्ष तक शंबर का विनाश न कर सकं; और अब कर सकंगे ? और अब कव ? कुँग तब तक उसके जीवन में आयंब्व का परिचय इस ऋच के द्वारा! और सस्कारिता की मूर्तियों में ये भयंकर कुरूप गन्दी स्त्रियां! इस तरह सोचते बहुत सा समय चला गया।

तारों के तेज के अञ्झे प्रकाश में उसने कोंपड़ी के द्वार के आगेएक धुंधली-सी सुरत खड़ी देखी।

'कौन है ?'

'मैं दागी, तुत्र की स्त्री।'

विश्वरथ को इसकी पहचान होगई थी—'इस वक्त यहां कैसे दागी? क्या काम है ?'

'तुत्र बुला रहे हैं। मेरी भानजी बीमार हो गई है।'

विश्वरथ सांस छोड़कर उठा । कोई दगा तो नहीं होगा ? पर दागी शंबरपुर के श्रिधिष्ठाता की बृद्धा स्त्री थी । वह किसलिए दगा करेगी ? वह उठा । 'चलो, हाजिर हूं ।' दागी ने पहरेदार के कान में बुद्ध कहा, जिससे उसने विश्वरथ को जाने दिया ।

त्रागे-त्रागे दागी श्रौर पीछे-पीछे त्रिश्वरथ इस तरह दोनों चले ।

मंदिर के हिस्से में से होकर शंवर की कोंपड़ी की तरफ मुड़े। थोड़ी ही दूर जाने पर दागी एकान्त में कोंपड़ी की श्रोर घूमी श्रीर उसका दरवाज़ा खटखटाया। एक स्त्री ने उसे खोल दिया श्रोर दोनों श्र'दर दाखिल हुए।

अंदर एक ताक में मंद दोपक जल रहा था और उसके पास सृग-चर्मों की मोटी सावरी पर एक बीमार-सी स्त्री सो रही थी। उसने कौड़ियों के बदले जंगली फूलों के हार पहने थे।

विश्वाय ने अटकल से देखा और उसे पहचाना । वह वहीं नौजवान औरत थी जो कुछ दिन हुए उसे देखने के लिए तुँग के सार आई थो। दूसरी औरतों को अपेचा वह अधिक ख्वस्रतंथी। उसके दिल पर उनकी छाप पड़ी।

'क्या हुआ है ?'—विश्वस्थ ने पूछा।

'जन्दु ! इसीसे पूज घोर ठीक कर ।'—कहकर मंद-मंद मुसकाती दागी चत्ती गईं। दरवाजा खोलनेवाली स्त्री तोकभी की चली गई थी। विश्वरथ श्री: वह रूग्ण युवती दोनों कुटो में श्रकेले रह गए थे।

# : 3:

विश्वरथ घवड़ा गया। वह यही रहे या चला जाय, उसकी समस्त में नहीं ग्राग। युवती ने श्रांखें खोलीं श्रीर श्रपनी कामातुर दृष्टि उस पर डाली।

'ज=हु ! सुके बचा।'

विस्व तथ को कंपकंपी आ गई।

' इन्हु! बोलता क्यों नहीं ? में तरे पैर छूती हूं। मेरे देवता! मुक्ते बचा!'

'क्या हुन्ना ?'—विश्वरथ ने शिष्टता के साथ पूछा। 'देंव ! क्या-क्या कहूँ और क्या-क्या न कहूं ? त् गौरांग, त् उस दिन त्राया, और मैंने तुक्ते उक्षकाल के मन्दिर में खड़ा देखा । मैं पागल हो गई। एक दिन सबेरे तुक्ते देखने भी श्राई थी,तुक्ते याद है ?'

विश्वस्थ कुछ न बोला।

'तुके याद नहीं ? मैंने नवीन मृग-चर्म पहना था। बालों में पलाश के फूल गूथे थे। मैंने उस दिन तुके पिता के समीप देखा था, मेरे भतीजे को मौत के मुंह से बचाकर वापस लाते हुए। क्या भूल गया ? तेरी गर्दन के बाल उन्नल रहे थे, ग्रांखें नाच रही थीं, मेरे चरण से भी ज्यादा सरस्र रीति से। तेरा मुख चन्द्र से भी ग्राधिक मोहक था।'

जब विश्वरथ छुज़ न बोला, तो वह युवती एकदम बैठ गई और बोली 'जन्हु! मेरे देव! मेंने तुभे देखा, तब से मेरा इदय घायल हुए हिरन की तरह तड़प रहा हैं। मैं तीब ताप के मारे बेहाल हो रही हूं। गौरांग, मुभे शरम ब्राती है; में ताप से जल रही हूं, मुभे जिला; मुभे अपनी ब्रांखों में बसने दे।' युवती ने अपने हाथ फैलाकर विश्वरथ को निमन्त्रण दिया।

\*विश्वरथ ने श्रादा से कहा—'युवती ! तुम शंबर को पुत्री हो १' 'हां, हां, मैं उसकी छोटी पुत्री, उग्रा। जन्हु ! बोल, बोल ! तेरी श्रावाज़ मेरे जलते हृदय पर शीतल जल सींचती है।'

'मुसे ज्यादा कुछ नहीं कहना है शांबरी !'—वह खिन्न होकर बोला, 'मुसे चमा कर । मैं उस जाति का हूं जिसमें नौजवान लड़िक्यां पर-जाति के अपरिचित व्यक्ति के साथ इस तरह नहीं बोलतीं, स्वजाति के परिचित युवकों के साथ भी नम्नता और संकोच के साथ बर्ताव करती हैं; जिसका दिल नहीं मिला, वह इस प्रकार अपनी काम-विह्नलता नहीं दिखाता, और जहां उनकी पत्नियां भी पतियों के साथ बोलते समय संयम नहीं छोडतीं। अब तक मुसे कुछ नहीं सुकता कि क्या करूं।''

'जन्हु! मैं दस्यु-क्रन्या हूं। ढोंग करने के लिए तैयार नहीं हूं, पर तेरी खातिर त् जो कहेगा, वह करू गी। उस दिन त्ने नहाने के लिए कहा, तब से मैं रोज़ दो बार नहाती हूं। देख, मैं कैसी लगती हूं ?बोल! 'शंबर की कन्या के लायक तुम्हारा रूप है।'

'फिर क्यों इस तरह बोलता है? क्या तेरी रगों में रक्त नहीं दौड़ता? मैं इस तरह जल रही हूं श्रीर तू इस प्रकार खड़े-खड़े देख रहा है ?'

'शांबरी ! यह तूने कैसे समका ?'

'में अब तेरी जाति की लड़की की तरह बनूंगी। तू मुसे सिखाना।' विलाप कर उम्रा ने कहा।

'शांबरी ! मैं तो चार दिन का यहां मेहमान हूं । कल चला जाऊंगा । किसी अपनी जाति के राजा को वरकर सुखी होना ।'

'नहीं, नहीं जन्हु ! ऐसा मत कह । मैं पिता से कहूंगी, तो वे तुमे नहीं जाने देंगे। नहीं तो जहां त् जायगा, वहां मैं जाऊ गी। तू ही मेरा सर्वस्व है। ब्रा, तू श्रवश्य ब्रा।'

'युवर्ता ! एक बार सुन ले । मैं जहां से आया हूं, वहां पर स्त्री-पुरुष अपना संयम नहीं भूखते । तू जितना चाहे विलाप करे, मैं पसीजने वाला नहों हूं।'

उप्रा ने श्रांस् इंटका दिये — जन्हु ! जो में तेरी जाति की स्त्रियों की तरह बन जाऊं, तो भी तू मुक्ते नहीं बरेगा ?'

'मेरे देव सुक्ते आज्ञा देंगे तो.....।'

'तो मैं तेर देव की श्राराधना करूंगी । वे.ज्रूहर श्राज्ञा देंगे । मैं शंबर की कन्या हूं। मेरा कहा नहीं मानेगा ?'

'देव की त्राज्ञा होगी, तब मैं जरूर तुमे वरू गा पर तब तक ....'

'इतना करू क्यों बनता है ? जन्हु ! मेरी जाति-भर में मेरे जैसी कोई दूसरी सुन्दरी नहीं । मेरे देव ! तू जैसा कहेगा, मैं वैसा करूंगी । मेरा कहा मान ले।'

'शंबरी ! यह रोना-घोना बेकार है। मैं नहीं मानने का, मुक्ते जाने दे।'

'ना,ना, खड़ा रह। मुक्ते बता कि मैं क्या करूं तो तू मानेगा।'

मैं क्या कहूँ ? तेरे देव तुक्ते सद्बुद्धि दें। श्रपने देव से में सद्बुद्धि मांगूगा।'

'पर तब तक में कैसे जीऊ गी ?'—कहकर उठा घीरे-से सिसकियां भरने लगी।

इस करुण रुदन से विश्वरथ को उस पर दया त्रागई—'शांबरी! सममदारी तो इसमें है कि तू मुक्ते भूख जा।'

'नहीं, मैं कैसे भूलूं ? नहीं, नहीं ।'-कहकर वह रोने लगी।

असे रोती हुई छोड़, खिन्न मन हो विश्वरथ बाहर निकला । ऋच सामने की भोंपडी में सो रहा था। तब विश्वरथ दीन हृदय होकर वरुण-देव की प्रार्थना करने लगा । इन्हीं देव की कृपा से वह इस महाभय से बच सका। नहीं तो जो अधम गांत ऋच की हुई थी, वही इसकी होती । और इतना तो उसे अनुभव हो, गया कि सभी देवता उसकी रचा करते थे। उसे मन में इसका गर्व भी हुआ कि जिस प्रकार अगस्त्य या विशष्ट के आवाहन करने पर बार-बार देवता लोग आकर प्रकट होते थे, उसी तरह उसके निमंत्रण से भी प्रकट होने लगे थे।

उसे बहुत देर में नींद श्राई, पर थोड़ी ही देर में उसे किसी का रोना सुनाई पड़ा। वह श्रांखें मलता हुश्रा उठा ही था कि सामने खड़ा ऋच श्रंजलि बांधकर श्रांसू ढाल रहा था।

'क्या है ?'

'विश्वरथ ! मुक्ते उस सुंदर कोंपडी में सोने देकर त्यहां आकर सोया। त्वहां क्यों नहीं आया ? त्वहां आया होता, तो भरतश्रे प्ट ! मैं इन दुष्ट नककटियों के हाथों से बच जाता । हे कौशिक ! त् मुक्ते इस तरह छोड़ देगा तो मेरी, दुर्दम के पुत्र और अगस्त्य के शिष्य की, जरूर अधोगति होगी।'

उसकी विशाल पर्वत जैसी चौड़ी छाती सिसकियों के कारण ऊंची-नीची हो रही थी। श्रीर रोने की हिचकियां बहुत दूर तक सुन पड़ती थीं। श्रांखों से श्रांसू वह रहे थे। विश्वरथ ने संकल्प कियाथा कि इस अधम ऋच को वह खूब डांट-डपट बतर्जायगा , पर उसे यों रोते देख वह कुछ न बोला। बड़ी मेहनतः के बाद विश्वरथ ने ऋच को शान्त किया।

हतने में शुंधरू बजे । अभी दस्यु स्त्रियों के आने का समय न हुआ था। दोनों आरचर्य से चुप हो गए। एक स्त्री धीरे-धीरे रोती हो ऐसं राग में, कुछ गाती हुई वहां आई। उसने चौकीदार से कुछ कहा, और विश्वरथ की कोंपड़ी के आगे बैठी-बैठी थोडा-सा कुछ गाकर चली गई। विश्वरथ को यह आवाज शंबरी की मानूम पड़ी। पर इस समय यह राजकुमारी यहां कैंपे? अन्त को उसने कुटी के द्वार का धास का पदां उठाकर देखा, राजकुमारी ही थी। वह उसकी कोंपड़ी के आगे इन्छ फूल और मोर के पंख रख गई थी।

विश्वरथ के दिल को चोट लगी। पर ऐसे ग्राघात तो उसके पश्चात् रोज़ उस लगते ही रहे।

एक दस्य स्त्री अच्छा बनाया हुआ भोजन उसके लिये रख गई। धोड़ी देर बाद दूमरी ने आकर उसके पुराने मृग-चर्म की साथरी क्दल कर नये मृग-चर्म की बिछा दी और चली गई। दोपहर में एक दस्यु आकर उसके पीने के लिए ठंडे जल का बड़ा रख गया। वह शंबर के पौत्र की खबर लेने गया, तो वहां अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना करती हुई शंबरी उसके बिस्तरे के पास खड़ी थी। सन्ध्या के समय, उपकाल की आराधना के बाद तुम ने उसको बुलाया, तब वहां शंबर के कुटुम्ब की स्त्रियां और बच्चे भी थे। वहां शंबरी खड़ी थी—साफ-सुधरी, नई बनी हुई लकड़ी की पुतली की तरह स्थामसुन्दर, आंसू-भरी आंखों से विश्वरथ को देखती, सबेरे जैसी थी वैसी ही उदास मुख, मानो खिन्नता की मूर्ति; उसके मुंह से न तो सिसकी निकलती और न उसके पैर दस्युओं को नृत्य में प्रवृत्त करते।

विश्वरय शांबरी को देखकर दुःख का श्रनुभव करने लगा । श्रनमना-सा होकर वह श्रपनी कोंपड़ी की तरफ मुड़ा। वहां उसे ऋच नहीं मिला। कहां गया होगा ? उसीकी चिन्ता करता हुआ वह उसकी बड़ी कोंपड़ी के पास आड़ में खड़ा हो गया। उसने ऋब को अकेला न छोड़ने का वचन दियाथा।

थोड़ी देर में ऋच के बोलने का शब्द सुन पड़ा। वह श्रार्थ भाषा में कुछ श्रश्चद बोल रहा था, श्रौर दो-तीन श्रौरतें दस्य की भाषा में बोल रही थीं। सब एक दूसरे को प्यार-दुलार कर हंस रहीं थीं। विश्वरथ उटा श्रीर कुटी के द्वार पर श्राकर खड़ा होगया श्रौर देखने लगा। ऋच, तीन श्रीरतों से घिरा हुश्रा कुछ बोल रहा था। इस सुरा-प्रमी मूर्ख को यहां भी उसकी श्रधोगति करने वाली सुरा पीने को मिल गई थी।

सिर नीचा करके वह अपनी छोटी-सी फोंपड़ी में चला गया। थोड़ी देर में ऋच और वे औरतें सामने की मोंपड़ी में चली गईं। विश्वरथ ब्याकुलता के आंसू निहा रहाया। किसी तरह उमे नींड़ का मोंका आया स्वप्न में देखा, हपहले गोत मुख की दो बड़ी आंयू-भरी आंखें उसकी श्रोर देख रही हैं। कुछ गुनगुनाता हो, इस तरह वह जांग पड़ा। बाहर शंवर-कन्या रोते हुए स्वर में धीरे-धीरे बुछ गा रही थी। भयंकर स्थिति थी। उस स्त्री का रोना इसके प्राणों को निकाल रहा था। उसका रोना न सुन पड़े, इसलिए कानों पर हाथ रख, उसने भी देवों की प्रथंना की—'देव! राजा वरुण! मधवा! सोम! सुभे बचा श्रो! सुभे शक्ति दो।'

एक पुरुष,एक स्त्री श्रोर बीच में पदी था। दोनों तरफ दो श्रलग-श्रलग-से बहती श्रश्रुधाराएं उस स्थान को पवित्र कर रही थीं। जीवन पर दु:सहता ब्याप रही थी।

रोज सुबह-सबेरे ऋच आकर रोता और पाप का प्रायश्चित्त करता। शांबरी आकर रोती और पुष्पों और मोर-पंखों का अध्यें दे जाती। पिछे भोजन आता,दोपहरमें पानी आता। तीसरे पहर,विश्वरथ को अगर किसी की तबियत खराब होती, तो पूछताछ के लिए उसके यहां जाना पड़ता था, और वहां बीमार मनुष्य के सिरहाने कृष्ण पत्त के चांद की तरह दीण होती हुई शांबरी की करुणाजनक आंखें इसको देखतीं। शाम के वक्त निर्लंडर ऋच सुरा पीकर एक या कई स्त्रियों के साथ श्राता। मध्य-रात्रि में शंबरी का रुद्दन उसके हृदय को भेदता। श्रीर दिश्वरथ वेदना के मारे सबसे श्रलग हो देवों की श्राराधना करता रहता। परिस्थिति दिन-दिन श्रिधक दुःखद होती जाती थी।

#### : 8 :

एक दिन, श्रगस्त्य श्रोर शंबर के युद्ध का समाचार श्राया। शंबर ने श्रगस्त्य की सेना को सख्त पराजय दी थी। गढ़ में श्रानन्दोत्सव हो रहा था। ऋज तो यह खबर बेपरवाही के साथ सुनकर रह गया, पर विश्वरथ का हृद्य उवल उठा। उसे ख्याल श्राया—यहां से छूटकर श्रगस्त्य की सहायता करने न जाय ? पर इस सुरचित दुर्ग में से वह किस तरह निकलेगा ? श्रोर यह दुर्गम बन कैसे पार किया जाय ?

उस रात को शांबरी का रोना बहुत धीमा था, कुछ दिन से वह कमजोर भी हो गई थी। क्या वह मरी जा रही थी, उसके लिए ? दूसरे दिन संबरे उसी नियत समय पर वह शांबरी का रोना सुनने के लिए उठा, पर श्राज सुनाई न पड़ा । उसने पदी उठाकर देखा तो कोई फल श्रोर मोर-पंख रख गया था। क्या शांबरी ने उसे रिमाने का प्रयस्न करना छोड़ दिया ? उसका गर्व कम हुआ। यह दस्यु-कन्या ! उसमें इतनी एकनिष्ठा!

लाने-नीने का सामान पहले की तरह श्राया श्रौर दोपहर में तुम्र खुद उसे बुलाने को श्राया। शंबर की लड़की उम्रा बीमार पड़ गई थी। विश्वरथ के प्रयत्न से वह स्वास्थ्य लाभ कर सकेगी। तुम्र को शांबरी की मनोदशा का पता न था। उसकी स्त्री उस बात को जानती थी।

विश्वरथ 'न' नहीं कह सका और शांबरी की फोंपड़ी में गया। वह जबर से पीड़ित बेहोशी की हालत में पड़ी थी। कैसी सुख गई थी! विश्वरथ ने मंत्र पड़कर पानी छिड़का और उसके सिर पर हाथ रखा। उंगा ने म्रांखें खोलीं भीर उसकी भीर देखा। वह कुछ विना बोले पड़ी थी। उसकी श्रांखों से भी श्रांसुओं के काने वह रहे थे।

विश्वरथ की श्रांखों में भी श्रांसु श्रा गए।

तुम की स्त्री दागी वहीं थी। मानो वह कुछ उलहना-सा दे रही हो, इस तरह उसकी श्रोर देख रही थी।

'इसने दो दिन हुए कुछ खाया नहीं।'—दागी ने कहा। 'त् दृध पिला, पीती हैं ?'

• शांबरी की बूढ़ी मां नीचे सिर किये रोती खड़ी थी। अपनी साठ बरस की उन्न में उसने ऐसा रोग नहीं देखा था। लड़की मौत के सिरे पर पहुंच चुकी थी। उसे विश्वास हो गया था कि श्रव वह न बचेगी।

विश्वरथ ने मिट्टी के सकोरे में दूध लेकर शांबरी के मुंह के पास रखा। एक थर-थर कांग्रता हुआ हाथ सकोरे से आकर अटका, और विश्वरथ की अंगुली को लगा। उसके सारे शरीर में विजली दौड़ गई। उसने एक हाथ से उलभे हुए सिर के बाल ऊंचे उठाए, और पीने से पहुँखे, निर्वेलता के कारण मंद ज्योति पड़ी हुई बड़ी-बड़ी आंखों को विश्वरथ पर ठहराया। वह मौन होकर विदा मांग रही थी।

विश्वरथ के हृदय में एक ग्रस्पष्ट धक्का लगा। उसने गद्गद् श्रावाज़ में कहा—'शांवरी! पी।'

उग्रा ने मिट्टी का प्याला मुंह से लगा लिया और दूध पी लिया। वह लेट गई और उसकी ओर देखती रही। उसकी रोती हुई आंखें उस के हृदय को भेदती रहीं।

विश्वरथ को दया श्राई। 'शांबरी! सो जा।' — कहकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। श्रोर छोटे-से मन्त्र द्वारा निद्रा का श्रावाहन किया।

शांवरी की थोड़ी देर में आंख लग गई। उसने शांवरी को अंगीकार नहीं किया था,इसलिए वह मरने के लिए सोई थी और साथ ही इसका भी प्राण ले रही थी। कैसी चीण, दया की पात्र और निराधार वह बन गई थी ? महान् प्रतापी शंवर की बेटी उस जैसे एक कैदी के चरणों में गूंगी होकर अपना यौवन, आशा और प्राणों को अपंण कर रही थी। उस दिन अपने जाति स्वभाव के वश में निर्मर्थादित आवेश में, एक आर्थ-ललना की न सोहे, ऐसी प्रार्थना वह कर बैठी। उसमें आर्थ स्त्री के वर्ण. तेज और संस्कार नहीं थे, पर अपनी विशाल जाति में वह सब से ज्याद। संस्कारशील और तेजस्विनी थी। और उसने जो एष्टता दिखलाई, वह उसकी लोकरूढ़ि से जरा भी निन्च न थी। उसके बाद तो एक अेट्ठ आर्थ रमणी के जिए भी दुर्लभ, ऐसा आत्म-समर्पण कर के उसने दिखला दिया था।

विश्वरथ ने अपनी कुटी में जाकर वरुणदेव की प्रार्थना की । इतनी-इतनी प्रार्थनात्रों के होते हुए भी उसने त्रपनेव्रतोंकी जांच नहीं की थी। क्या दस्यु मनुष्यत्वहीन, ग्रसुर श्रीर विनाश योग्य थे ? तो वे ऐसे श्रद्धे क्यों थे ? क्यों देव इन पर दया नहीं कर सकते ? शवर का क्या अपराध था कि वह दस्यु हुआ ? शांबरी का क्या अपराध कि एक आर्या के यहां जन्म न लिया श्रीर दस्यु के घर जन्मी ? सप्तसिन्धु में कितने राजा शंबर के जैसे सावधान समर्थ थे? तुम्र जैसे कितने योदा थे? शांबरी जैसी कितनी भक्ति-भावना-भरी स्त्रियां थीं ? किसलिए अगस्त्य और विशष्ट इनके विनाश करने में ही देवों की विजय देखते थे ? रात-भर ऐसे-ऐसे विचार करके वह पागल-सा हो गया। वह व्याकुलता के कारण थोड़ा-सा रोया,श्रौर फिर वरुणका श्रावाहन करने लगा—'राजा !श्रसुर ! मैं गाधि का पुत्र श्रोर श्रगस्त्यका शिष्य तुमको बुलाता हूं । देवाधिदेव! त् पिचयों के पंथ को जानता है, और जानता है मानवों के हृद्य को। देव ! मैं तेरी कृपा मांगता हूं । शांबरी का आत्म-समर्पण क्या अनार्यंत्व है ? मेरा वर्ण-तिरस्कार करना क्या आर्यत्व है ? ऋच का स्वेच्छाचरण क्या त्रायंत्व है ? सत्य, तप और ऋत के स्वामी ! सत्यः क्या है वह सिखा मुक्ते। ऋत क्या है, दिखा। मुक्ते छोड़कर मत जा। मैं ब्रन्था हूं, पंथ बता। वर्षा सत्य है कि हृद्य सत्य।'

ं बड़ी देर तक इसी तरह आकन्दन करके उसने देव का आवाहन किया। उसका हृदय उदार हो गया और वह सो गया। इसैसे उसका हृदय विशाल हो गया। कुछ चण बाद उसे नींद ने आ घेरा। बेशर्म ऋच की मस्त हंसी सामने की कुटी से आ रही थी।

वह चौंककर जाग पड़ा। बाहर शांबरी का मंद अश्रुपूर्ण गीत सुनः पड़ता था। वह एकदम उठा। मरते-मरते क्या वह उसके चरणों के निकट मरने आई थी ? वह कुटी से बाहर निकला तो उग्रा घुटनों के बल बैठी प्रार्थना करती थी। दागी और एक दूसरी स्त्री उसे पकड़े हुए थीं।

'शांबरी ! शांबरी ! यह क्या कर रही है ?'—विश्वरथ आंखों में: स्रांसू भरकर बोला।

'जन्हु !'—कहकर शांबरी बेहोश होकर दागी के फैले हुए हाथों पर गिरी । विश्वरथ का मस्तिष्क जोर से खिची हुई बांस की खपच्ची की तरह टूट गया । उसकी श्रांस्-भरी श्रांखों ने न वर्ण देखा श्रोर नवत देखा; उन्होंने तो उसकी श्रेम-भिचार्थिनी प्यारी उशा देखी, वह दौड़कर पास गया श्रोर शांबरी को उठा खिया—'शांबरी! शांबरी! यह क्या करने जा रही हो ?'

# : 4:

वही उस दिन की मोंपड़ी, वही छोटा-साटिमटिमाता दीपक, वही नवीन मृग-चर्मकी साथरी श्रीर उसपर श्यामसुन्दरी शांबरी-निश्चेष्ट, बेहोश पड़ी थी। विश्वरथ उसका इलाज कर रहा था। दागी पास में खड़ी थी, विश्वरथ को क्रोध-मरी नज़र से देखती। 'क्या तुम्हारी श्रार्थ स्त्रियां इस तरह मरकर पति को पाती हैं?'—उसने ताना मारकर पूछा। 'क्रिसने कहा?'

'तेरी जाति में लड़कियां प्रेम करती हैं, पर बोलती नहीं—इस तरह त्ने कहा था उपा से ?'

विश्वाय ने अपना कपाल पीट लिया--'हे देव !'

दागी भयंकर बन गई थी—'लडके ! मेरी भानजी मर जायगी तो में तेरी जान ले लूंगी।' उसकी श्रांखों में निश्चय स्पष्ट दीख रहा था।

विश्वरथ ने ऋभिमान से ऊपर देखा—'दागी, जो मेरे लिए प्राख ऋर्पेंग करने को तत्पर हुई है, उसे मैं मरने तो नहीं दूंगा।'

इतने में उम्रा होश में आई। उसकी पलकें हिली-हुलीं। 'मैं पास ही की भोंपड़ी में हूं। मेरी ज़रूरत पड़े, तो बुलालेना।'—कहकर दागी चली गई।

त्राइं पड़े हुए बेहोश शरीर के पास घुटनों के बल बैठकर वह शांबरी के माथे पर हाथ फेर रहा था। उसका गौर, सुन्दर मुख, चन्द्र-समान कुटी के अन्धकार में चमकता था। शांबरी के सूखे, सुकुमार अंगों से भी योवन की महक निकल रही थी। शरीर की रेखाओं का लावएय, फीके सूखे हुए होंठ की मरोड़ की मोहिनी, उसके मुख पर जगमगाते एक-निष्ठा के निर्मल तेज को दैवी बना रही थी।

उसकी श्रांखें खुलीं श्रीर उस पर ठहर गईं',श्रश्रुपूर्यों हो गईं'। वह बड़बड़ाई — 'जन्हु ! जन्हु ! स्वप्न में श्राता है तो जागते में क्यों नहीं श्राता ?' श्रावाज़ में निराशा की ध्वनि थी।

'शांबरी ! मैं त्राया हूं, त्राया हूं, जीता-जागता । स्वप्न में नहीं।' त्रांखों में बिजली की चकाचौंध की तरह क्तलकता चिएक तेज त्रा गया। 'जन्हु ! जन्हु !' उसने गद्गद् कंठ से पुकारा। त्रौर उसके निर्वल हाथ विश्वरथ के गले में लिपटने को त्रागे बड़े।

मग्न-हृदय विश्वरथ उसकी दोनों मुजाओं के बीच में अपना मस्तक छिपाकर रो पड़ा। यह भरत-कुल-शिरोमिण, कुशिक राजिष का पौत्र, श्रगस्त्य का प्रिय शिष्य, मंत्र-दृष्टा बनने का उत्सुक,श्रन्त में दस्यु-कन्या का प्रियतम, उसके मौन रूप श्रात्म-समर्पण से स्वेच्छा से ही बिका हुआ दास बना—श्रोर उस विषम समय में श्रधम से भी श्रधम गति उसने प्राप्त की । नेत्र से गौरव भंग के लहू-भरे श्रांस् टपक रहे थे। पूर्वज, पिता श्रोर गुरु उसे शाप हेंगे ऐसी हालत में पड़ा हुश्रा था वह।

उस समय उसकी दृष्टि में नया तेज द्या गया । स्वमान, स्वजाति, गौरव, संस्कार, खुद्धि, इन सबकी दृया की वेदी पर दी हुई श्राहुति से ज्वाला निकल रही थी, श्रोर उसमें उसे सन्य दील पड़ा—विशुद्ध हृद्य के गगनगामी भावों में भेद श्रोर होष से परे, ऐसा शास्त्रत श्रात बु उसने गर्व दूर किया था, शांबरी के जीवन के लिए। श्रोर इस विनाश में विजय से श्रिधिक निर्मल उत्लास निवास करता था।

'जन्हु! मुक्ते छोड़कर नहीं जाना। मैं तू जो कहेगा, बैसा करूंगी मैं तेरी स्त्रियों जैसी होकर रहूँकी। तेरे देवों को पूज्रांगी। चाहे तो मुक्ते मार डाजना,काट डाजना।पर देव! मुक्ते निकाल बाहर मत करना।

'रो मत, रो मत, शांबरी ! मैं नहीं जाने का । त् विलाप मत कर । त् थक जायगी तो मुर्छित हो जायगी ।'

• 'कह कि त् मुफे छोड़कर नहीं जायगा।' 'नहीं जाऊ गा। दस, त् श्रव सो जा। मेराकहा मान।'

'मानृंगी, जरूर मानृंगी। पर ऐसा ही रहना,ऐसा।'

विश्वरथ के कानों में ऋच श्रौर दस्यु स्त्रियों के हंसने की श्रावाज़ पड़ी। 'देव!देव! सुक्ते कहां कीचड़ में लिये जाते हो ?'—वह बड़बराया श्रौर उसकी श्रांखों से फिर से श्रांस् गिरने लगे।

#### : ६ :

विश्वरथ का जीवन दुःखमय बन गया। उसे सवेरे तुम्र बुलाने त्राता त्रीर मन्त्रोच्चारण करने के लिए शांवरी से मिलने जाना पड़ता। रात होने पर दागी त्राती तो उसके साथ प्रणयी बनकर फिर उससे मिलना पड़ता। सवेरे श्रपनी दुटी में श्राता। ऋच के सामने देखने की हिम्मत श्रव उसमें न रह गई थी। एक ही श्राश्वासन उसे रहा—देवों की प्रार्थना करने का,श्रोर उनके साथ बातें करने का। शांबरी श्रद्भुत थी। विश्वरथ श्राता तो उसे देखती, उसका हाथ धीरे-धीरे टटोलती। वह जो दे, उसे खाये-पिये, जब वह श्राज्ञा दे, तब सो जाय। उसकी बातों में एक ही बात होती—'तेरी जाति में स्त्रियां कैसी होती हैं।' उसने कभी श्रार्थ स्त्रियों को देखा नहीं था;वे कैसी होती हैं ? कैसे बोलती हैं? किस तरह चलती हैं ? इसकी उसे कुछ खबर न थी। वे किस देव की पूजा करती हैं, इसका भी उसे ज्ञान न था। हर वक्त विश्वरथ की जाति की स्त्री जैसी बनने की धुन उसके सिर पर सवार रहती। वह जलदी ही श्रव्छी हो रही थी। वह रांत में उसके यहां जाता था, यह बात भी छिपी न रह सकी। एक दिन तुम ने बात निकाली।

'जन्तु ! तुमे माल्म है कि उम्रा शम्बर की लाड़ली लड़की है ?' 'हां, मैं जानता हूं।'—उदास होकर विश्वरथ ने कहा। 'श्रोर जो कोई इसे दुःख देगा, उसे शम्बर खा जायगा ?' 'हाँ।'

'माल्म हैं कि हम लोगों को उग्रा बहुत ही प्यारी है ?' 'मैं जानता नहीं, पर कल्पना कर सकता हूं।'

'त् इसे छोड़ जायगा, तब ?'—तुम्र ने पूछा। विश्वरथ को इस प्रश्न के श्रंदर छिपी हुई नीतिविद्दीन मनोदशा का ज्ञान हो गया। श्रार्थ श्रीर दस्यु पति-पत्नी बनें, इसका वह विरोधी न था। पर श्रार्थ श्रपने श्रीमनान में दस्यु को तुन्छ समसने लगे, इसका उसे डर था।

'तुज! मेरा कहा मानेगा ? तू कुछ कर। दागी से कह कि वह करें—शाम्बरी से सुक्ते छुड़ा दे।'

'क्या कहता है ? उद्या पसन्द नहीं है ?'

'तुम्र ! यह शम्बर की कन्या है। किसी दस्युराज का घर शोभित करेगी।'

'फिर किसलिए उसके पास जाता है ?' दस्यु को यह न समस पड़ा !

'मैं न जाऊं, तो वह मर जायगी।' सिर पर हाथ रखकर विश्वरथ ने कहा त्रीर सारी इकीकत सुनाई।

तुम्र श्राश्चर्य में पड़ गया । उसने पुरुषों श्रोर स्त्रियों को कई बार बड़ी श्रासानी से मिलते श्रोर खुदा होते देखा था, स्त्रियों को पुरुष बदलते देखा था, श्रोर पुरुषों को स्त्रियां बदलते । ऋच जैसे व्यक्ति की लहर को वह ताड़ गया था । विवाह के श्रंथि-बन्धन की पवित्रता से वह परिचित नहीं था। पर श्रपरिचित व्यक्ति न स्वीकार करे, इसके लिए राजा की कुंबरि प्राण श्रोड़ने पर तैयार हो जाय, यह उसने श्राज ही सुना । वह विश्वरथ को देव रूप मानने लगा।

ऋच कौशिक नहीं, पर वह स्वयं कौशिक है, इसकी खबर बहुतों को लग गई थी।

ऋन रह्यु भों की भाषा बोलने लग गया था और अधर्वण के लिए शम्बर और तुम्र के हृद्य में इतना मान था कि वे सब वास्तव में देवता ही मानने लग गए थे।

. इस तरह एक महीना बीत गया। युद्ध की खबरें कभी अच्छी श्रीर कभी बुरी श्राती,पर दोनों में से एक पच थोड़े ही समय में हारे या जीते, ऐसा नहीं दीखता था। श्रीर यहां से छुटकारा पाने की कोई स्रत नजर न श्राती थी।

डमा श्रव श्रव्ही हो गई थी। विश्वरथ ने बहुत कहा, पर प्रातः काल पुष्प और मयूरपुच्छ के श्रव्यं से विश्वरथ को वह उठाने श्राती। दोपहर में खाने के लिए या तो शंबर की या तुम्र की कुटी मं जाता श्रीर शांबरी रोज़-रोज़ श्रव्छी तरह खिलाती। शाम को वह उसके साथ दांगी की मोंपड़ी में जाता श्रीर रात में बहुत देर बाद वापस श्राता।

परन्तु उम्रा अच्छी हुई तो एक भयंकर परिस्थिति आकर खड़ी हुई। विश्वरथ को मसन्न करने के लिए वह बेहद संयम पालती थी, पर खुवावस्था इस संयम को सहन न कर सकी। प्रख्यी के साथ मिलना, र्फरना, खाना, रोज़ रात में अकेले बैठना, और इतना होने पर भी उस के स्पर्शमात्र से सन्तोष मानना, यह बात तो योगी भी नहीं कर सकता। पशुवृत्ति ही जिनके विवाह की व्याख्या हो, ऐसी दस्युव नया कहां तक संयम रखे ?

विश्वरथ उनकी बड़ती हुई व्याकृतता देखरडा था। यह समक्त कर कि वह कड़ीं चला न जाय, वह कुछ कहने में सकोच कर रही थी। इस बारे में श्रायों की रीति क्या थी, इसे शांबरी नहीं जानती थी। इस श्राशंका से कि कहीं वह चला न जाय, वह इस श्रसहा वेदना को सुपचाप सहने का प्रयत्न कर रही थी। परिचय होने के बाद से शांबरी की सरलता श्राह्म-समर्पण श्रीर प्रेम उसके हृदय को सोने की शृंखला से बांधने लगे। उसका सुघर शरीर श्रीर श्रंग की ललाई भी उसके हृदय में नये-नये भाव उद्भूत कर देती थी। पर वह ब्रह्मचारी था श्रीर श्रायंत्व का गर्व दस्दु-कन्या के निकट संसर्ग के विचार से उसको विचिष्त कर देता था।

#### : 9:

विश्वरथ कार्देहृदय खिन्न है। शंबर ने भारी विजय प्राप्त की है। इस नई बात से उसके हृदय में श्रीर भी खलबली उत्पन्न हो गई। श्राज एकांत में सत्या श्रीर रोहिशी के सम्बन्ध के विचार उसके हृदय में उठ रहे हैं।वह दु:खी है।

रात हो गई। सदा की भांति वह देवता की श्राराधना कर शांबरी. की फोंपड़ी में गया।

पालत् हरियों की मां उसके चारों श्रोर चक्कर काट रही है। उसके लिए इच्छित मोजन प्रस्तुत है, पीने के लिए निर्मल जल है। वह देवता के लिए नैवेग्र लगाता है, पंखा कलता है।

विश्वरथ को पहचानने के लिए शांबरी के दिव्य चतु हैं। उसके हृदय की ब्यथा वह देखती है। उसको वह ग्रधिक प्रेम से, मेनोनुकूल बार्तों से प्रश्न करती है।

प्रशन्त में सत्या और रोहिणी को वह बारम्बार स्मरण करती है। बातें कर करके वह सबको पहचान गई है; परन्तु विश्वरथ के मुख पर छाई हुई मेच की घटा हटती नहीं।

दोनों सा चुकते हैं। थका-मांदा विश्वरथ जाने के लिए विदा मांगता है। 'नहीं, नहीं, मेरी मोंगंध, मुक्त को अन्तरातमा समक्त कर बातें करो। जब नुम छोटे थे, नब रात में आकर पाम खड़े रहते थे। पीछे क्या हुआ ?' उसें ही उसकी वह प्रसन्न करने का प्रयत्न करती है, त्यों ही विश्वरथ की एकांतता की ब्यथा वह जाती है। वह सन्बी सांस लेने लगता है। शांबरी अपना निर्दोष मुख उठा कर पूछती है—'क्या यहां सुखी नहीं हो ? में क्या करूं, जिससे तुम सुखी होगे ?'

विश्वरथ उसकी श्रोर ममस्त्र से देखने लगता है श्राँर उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। 'शांबरी!'—वह कहता है,'मैं सुखी हूँ। तुम जहां होगी वहीं सुख होगा। तुम्हारी समता संसार में कहीं नहीं।'

नायु की सनसनाहट हो रही है। शांबरी को रोमांच हो आता है। वह दोनों हाथों से विश्वरथ के दोनों हाथ पकड़ बेती है और निहारने बगती है। उसकी छातो घड़कने बगती है। विना पूछे ही प्रश्न कर बैंडने से उसे घबराहट हो जाती है।

'जन्हु ! ठीक ?'

'ठीक ।'

'तब जन्हु ! जन्हु !'…

विश्वरथ इस ज्याकुलता का भेद जानता है। वह उठने लगता है। 'नहीं, नहीं, मेरी सौगंध, श्रभी न जाश्रो।'—शांबरी कहती है। उसकी सांस जोर से चलने लगती है।

'शांबरी ! मुक्ते जाने दे।'

'नहीं,नहीं,नहीं।'—पगली की भाति बड़बड़ा उठती है। दस्युओं की स्वतन्त्रता का रक्त उसकी रग-रग में प्रलय की भांति फैल रहा है। 'नहीं, ऐसा नहीं, मैं जाता हूँ।'—कहकर विश्वरथ खड़ा हो कर सटका देता है। उसको प्रलय की तरंग स्पर्श करने लगती है।

विश्वरथ के धक्के से शांवरी दूर हट जाती है। उसके मुख पर श्रमिर्वाच्य वेदना छा गई। महीनों बीत गए। उसकी दबी हुई भावना जाग उठती हैं—'जन्हु! जात्रो मत। त्रात्रो, त्रात्रो।'

विश्वरथ की दृष्टि ज्मीन पर सटी रहती है। उसके ऊपर से नज़र हटाने का पूर्ण प्रयत्न करके वह द्वार की श्रोर निहारने लगता है।

शांबरी उस दृष्टि की करता को परख लेती है, श्रीर हृदय-भरन होकर हाथ पर सिर रखकर इस प्रकार सिसकने लगती है, जैसे उसकी खाती फर्टा जाती हो।

विश्वरथ अपने होंठ काट कर खून निकाल देता है। उससे हटा नहीं जाता, बोला नहीं जाता। 'शांबरी!' रोती हुई शांबरी खड़ी हो जाती है; रमणीयता में भयंकर रोती हुई आंखों से चित्त-बेधक मोहकता बरसाती हुई अश्विनी के समान, अपना माथा पीछे करके नथनों में से सांस लेती हुई खड़ी रहती है। शाश्वत स्त्रीत्व के सत्व के समान विश्वरथ नजर हटा नहीं सकता। वर्ण, जाति के संस्कार का भेद शांबरी की दृष्टि की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाता है।

'जन्तु ! जन्तु ! मार मत डालो। श्राश्रो ! श्राश्रो !'—हाथ बढ़ाकर राह देखने लगती है । उसकी श्रावाज में सिंह की सी प्रौढ़ गर्जन है । 'नहीं तो मुक्तको मार डालो ।'

विश्वरय के श्रंग-श्रंग में से श्राग्न की-सी ज्वाला जल उठती है। 'शांवरी!' श्रावाज नहीं निकलती।

- 'श्राश्रो"''''शश्रो।'

वह सूर्य के घोड़े की तरह उछ्जल पड़ता है और अपने सुद्दः बाहुपाश में आनन्द से पागल हुई शांबरी की दबा लेता है। जुम्बन की ध्वनि चारों ओर हवा में फैल जाती है।

# दूसरा भाग

# शम्बर कन्या (नाटक)

#### शम्बर कन्या

### पृष्ठ भूमि :

विश्वरथ का प्रेमपूर्ण व्यवहार उम्रा को और अधिक न रोक सका और विश्वरथ भी उम्रा के सरल एवं सहज प्रेम के पाश में बंध गया। उम्रा के आत्म-समर्पण ने विश्वरथ के हृदय में आशा की एक जीण-मी रेखा अंकित कर दी। दोनों पति-पत्नी के रूप में आनन्द मनाने खगे।

उधर श्रायों श्रोर दस्युश्रों में बोर संग्राम छिड़ रहा था। यद्यपि श्रायों में पौरुष एवं रखनीति का श्रभाव न था, फिर भी युद्ध में दस्युश्रों की ही विजय हुई। शम्बर में श्रम्य श्राय बंदियों के साथ भारद्वार्श स्त्रोपासुद्वा को भी बन्दी बना लाया।

शम्बर के विजयी होने के समाचार से विश्वरथ का मर्म-पीड़ा हुई।
उम्रा न जब उसे अपने पिता के स्वागत में चलने के लिए कहा तो
उसने साफ इन्कार कर दिया। यद्यपि उम्रा को यह बात बहुत बुरी लगी
किन्तु वह स्वयं भरतश्रेष्ठ विश्वरथ के प्रेमपाश में इस प्रकार बंध चुकी
थी कि उसे भी अपने प्रियतम की भावनाओं का आदर करते ही बना।

शस्वर ने जब अपने प्राणों से प्रिय उम्रा को नहीं देखा तो ऋच द्वारा दोनों को बुखवा भेजा। वहीं विश्वरय को ज्ञात हुआ कि अन्य आर्थ बंदियों के साथ खोपामुद्रा को भी खाया गया है। उसके किशोर स्वप्नों की खोपामुद्रा! किन्तु अब वह प्रौड़ा थी सुन्दर, सुशीख एवं तेज-स्विनी खोपामुद्रा। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसीसे विश्वरय को पता चला कि जब वह राजा पुरुकुत्स के यहां से सत्तलुज नदी के जल-मार्ग से चली जा रही थी तो उसे महर्षि अगस्त्य के चोट आने का

३ यह नाटक हिन्दी में चलग से प्रकाशित हो चुका है। इसलिए यहां इसका केवल कथासार ही दिया जा रहा है।

# शम्बर कन्या

# पृष्य भूमि :

विश्वरथ का प्रेमपूर्ण व्यवहार उमा को श्रौर श्रधिक न रोक सका श्रौर विश्वरथ भी उमा के सरल एवं सहज प्रेम के पाश में बंध गया! उमा के श्रात्म-समर्पण ने विश्वरथ के हृदय में श्राशा की एक जीगा-सी रेखा श्रंकित कर दी। दोनों पति-पत्नी के रूप में श्रानन्द मनाने लगे।

उधर त्रायों त्रोर दस्युत्रों में घोर संग्राम बिड़ रहा था। यद्यपि श्रायों में पौरष एवं रखनीति का त्रभाव न था, फिर भी युद्ध में दस्युत्रों की ही विजय हुई। शम्बर में त्रम्य त्रायं बंदियों के साथ भारद्वाजी स्रोपासुद्वा को भी बन्दी बना लाया।

शम्बर के विजयी होने के समाचार से विश्वरथ को मर्म-पीड़ा हुई। उम्रा न जब उसे अपने पिता के स्वागत में चलने के लिए कहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया। यद्यपि उम्रा को यह बात बहुत बुरी लगी किन्तु वह स्वयं भरतश्रेष्ठ विश्वरथ के प्रेमपाश में इस प्रकार बंध चुकी थी कि उसे भी अपने प्रियतम की भावनाओं का आदर करते ही बना।

शम्बर ने जब अपने प्राणों से प्रिय उम्रा को नहीं देखा तो ऋच द्वारा दोनों को बुलवा भेजा। वहीं विश्वरथ को ज्ञात हुआ कि अन्य आर्य बंदियों के साथ लोपामुद्रा को भी लाया गया है। उसके किशोन स्वप्नों की लोपामुद्रा! किन्तु अब वह प्रौड़ा थी सुन्दर, सुशील एवं तेज-स्विनी लोपामुद्रा। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसीसे विश्वरथ को पता चला कि जब वह राजा पुरुकुत्स के यहां से सतलुज नदी के जल-मार्ग से चली जा रही थी तो उसे महर्षि अगस्त्य के चोट आने का

३ यह नाटक हिन्दी में अलग से प्रकाशित हो चुका है। इसलिए यहां इसका केवल कथासार ही दिया जा रहा है।

समाचार भीता। वह उन्हें देखने के लिए नाव से उतरी कि शम्बर ने उमे बंदी बना लिया। दस्युराज शम्बर ने उसे बंदी बनाकर आय देवताओं के क्रोधानल को हवा दे दी है। स्वाभिमानो आर्य यह बात कदापि सहन नहीं कर सकते कि कोई अनार्य उनकी कन्या की तरफ आंखें उठाकर देखने का साहस भी कर सके।

लोपासुद्रा को जब जात हुआ कि शम्बर कन्या ने विश्वरथ को अपने पति के रूप में वरण कर लिया है तो उसने शम्बर को बधाई दी। मारे सप्तसिन्धु प्रदेश में विश्वरथ-सा पराक्रमी एवं प्रतापी कोई दूसरा आर्थ नथा। लोपामुद्रा की बातों से शम्बर को बड़ी प्रसन्नता हुई। परन्तु विश्वरथ को अपना बंदी जीवन सप्देश-सा प्रतीत होता था। उसने लोपामुद्रा से बातों-बातों में ही शिकायत की कि दस्युराज ने उसे मनुष्य मे पशु बना दिया है।

विश्वरथ ने कहा, यह सच है कि यहाँ मुक्ते खाने-पीने का किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। शाम्बरी का स्नेह भी प्राप्त है। फिर भी हूँ तो बंदी ही न! श्रायों की पराजय के समाचार सुनकर मेरा रक्त खोल उठा है। रोम-रोम प्रतिशोध की भावना से विकल है। मैं भरतों को मिलने के लिए छ्टपटा रहा हूँ। शम्बर ने देवाज्ञा से रखचेत्र में जाकर वीरगति पाने का अधिकार भी मुक्ते छीन लिया है। मेरी दशा बाढ़े में बिरे पशु की-सी हो रही हैं—विवश और पराधीन। अब उपा के प्रति भी उसके मन में पहले का-सा श्राकर्षण नहीं रहा।

उत्रा भी मन-ही-मन गौरांगी लोपामुद्रा के त्राने से चुब्ध हो उठी। वह उसे हुखा करने लगी। उसके विचार में विश्वस्थ का लोग के प्रति स्नेह एवं चादर मात्र किसी भावी त्रानिष्ट का सूचक है। उसकी कल्पना में उस दिन का चित्र स्पष्ट हो गया जबकि वह एक त्यक्ता स्त्री का जीवन व्यतीन करने पर विवश होगी।

उधर बोपामुद्रा की उपस्थिति विश्वरथ के बिए प्रेरसा एवं

हत्माह का प्रतीक बन गई। उग्रा इन दोनों से वंचित थी।

दस्युराज लोपामुदा को बंदी तो बना लाया था किन्तु वह उसका खड़ा आदर करता था। उसे अपनी उप्राके समान ही प्रिय सममता था। उम्रा को यह बात खटकने लगी तो शम्बर ने बताया कि यदि लोपा ने उसकी सेवा न की होती तो वह जाने कह का समाप्त हो गया होता। वह खुड़ में घायल होकर जंगल में लोट रहा था कि लोपामुद्रा उसे अथवैंग के आश्रम में ले गई और सेवा नथा उपचार से उसे जीवन दान दिया।

विश्वस्थ कारावास से मुक्त होने के लिए जितना चितित था, श्रद्ध उतना ही निश्चिन्त । वह यहाँ सुरा श्रोर सुंदरों के सन्कार में ही रत रहता । उसके लिए स्वच्छन्द एवं बंदी जीवन में कोई श्रन्तर न था। उसे चिन्ता थी तो मिद्रिश की श्रोर चाह थी तो मिद्राची की । लोपामुद्रा को यह बहुत बुरा लगा। उसने ऋच से संयम से रहने को कहा तो बोला—

• 'भगवती, सब कुछ कर सकता हूं किन्तु संयम नहीं रख सकता। मिदिरा श्रीर मिदराचियों को देखते ही मेरा हृदय द्वित हो जाता है। कभी वज् के समान कठोर यह हृदय श्रव हिम से भी श्रिष्ठक तरता हो खुका है। प्रतीत होता है देवों में मेरे विरुद्ध षड्यन्त्र रचा है। प्रार्थना मेरे चित्त को श्रीर भी चंचल किये देती है। श्रक्षरों के गढ़ का ही यह विपरीत प्रभाव है कि महिष श्रगस्य का प्रिय शिष्य होकर सुरा श्रीर सुंदरी से मन की शान्ति की श्राशा लगायेर हता हूँ।'

इस प्रकार ऋच अपने दिनमों जसे बिताता। उधर लोपामुद्रा ने विश्व-रथ को बताया कि सप्तिसिन्धु में संप्राम चल रहा है। महर्षि अगस्त्य का पराक्रम और मैत्रावरुण की वीरता की धाक सारे देश पर बैठ गई है। महर्षि के पराक्रम से शंबर शतद्र नदी से आगे नहीं बढ़ सका। फिर भी लोपामुद्रा का मन विनाशकारी युद्ध के समाचार जानकर अशान्त वा। दस्युसेना की पराजय के समाचार शंबर-दुर्ग में आये तो उप्र- काल का पुजारी भैरव क्रोध से कॉप उठा।

उसने <sup>\*</sup>दस्युत्रों के मन में आयों के प्रति और भी घृषा एवं आशंका के भाव भर दिये और घोषणा कर दी कि उपकाल विश्वरथ, लोपामुद्रा और ऋच इन तीनों आयों की बिल मांगते हैं। फिर क्या था तीनों को उपकाल मन्दिर के स्तम्मों से बाँघ दिया जाता है और वे उषाकाल की प्रतीचा करने लगते हैं जबकि उन्हें जीवित ही जलाकर भरम कर दिया जायगा।

इस विषम काल में भी विश्वरथ की श्रायों के विजयी होंगे का पूरा-पूरा विश्वास था। लोपामुद्रा उसे एक देवी शक्ति का साकार रूप जान पढ़ रही थी।

उप्रा को जब पता चला कि उसका प्रियतम विश्वरथ सूर्य की पहली किरण के साथ जीवित जला दिया जायगा तो वह तिनक भी विचलित नहीं हुई । उधर उसे भरतों की विजय के समाचार मिलने ही लगे थे। उसने दुर्ग के गुप्तद्वार से जिसे बहुत कम लोग जानते थे, जाकर दिवोदास श्रोर महर्षि श्रगस्त्य को प्रातःकाल घटने वाली घटना की सूचना दे दी। महर्षि श्रगस्त्य तृत्सु श्रोर भरत-योद्धाश्रों के साथ यथासमय दुर्ग में श्रा पहुंचे श्रोर तीनों श्रायों को जीवित जल जाने से बचा लिया। दुर्ग पर श्रायों की विजय-पताका फहराने लगी। इसी श्रफरा-तफर्रा में भैरव कहीं भाग जाता है। घायल शंबर मृत्यु-श्रीच्या पर पहे-पहे श्रपनी पुत्री की भत्संना करता है।

शंबर — अपने पति की रचा के लिए मेरे वैरियों को मेरे दुर्ग में बुला लाई। उसके लिए तुमने अपने माता-पिता और अपनी जाति के विनाश का श्रावाहन किया ?

त्रगस्त्य मृत्यु-शैया पर भी तुक्तमें शील नहीं त्राया ? शंबर—जा दुष्टात्मा, चली जा। त्रपने माता पिता, भाइयों श्रीर प्रजा के श्रवों पर नृत्य कर श्रानन्द मना। उम्रा—पिताजी ! ......नहीं, नहीं......

लोपामुद्रा-( स्नेहपूर्वक ) यह क्या करते हो, शंबर !\*

शंबर—( सिर उठाकर ) तुम्हारे रोम-रोम में मेरे पशुपति के सर्प दाह उत्पन्न कर देंगे। कुलकलंकिनी! वा अपने पति के अंक में जा। तुम्हारा नाम जहां सुनाई देगा, वहीं विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी।

शंबर की मृत्यु के परचात् महिषं ग्रगस्य देवताओं की श्राराधना करते हैं तथा विश्वरथ से उम्रा को त्याग देने को कहते हैं। उम्रा भयातुर हो विश्वरथ से चिपट जाती है। श्रगस्त्य श्रपने शिष्य को दस्यु कन्या को सौंपने का श्रादेश देते हैं।

किन्तु विश्वरथ ने दृढ़ संकल्प सं कहा कि शाम्बर्श उसकी है। वह भरत जनपति की पत्नी है। उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। जिस शाम्बरी को उसने वरण किया नथा जिसने उप्रकाल के श्रागे उनको बिल होने से बचाया, उसको वह जीते-जी कैसे दूसरों को सौंप सकता है। श्रगस्य को विश्वरथ के यह भावपूर्ण वाक्य बहुत हुरे जगे। वह क्रोध से तमतमा उठे। लोपासुद्दा बीच में श्राकर बोली।

लोपामुद्रा—क्या इस बेचारी खड़की के श्रांसुओं से भी तुम्हारी कोधाग्नि शान्त नहीं हुई ? पुत्र श्रोर पुत्रवधु दोनों को एक साथ मार डाखने पर कटिबद्ध हो रहे हो ?

अगस्त्य-(क्रोधपूर्वक ) तुम भी.....

लोपासुद्रा --- हां मैं भी.....

श्रगस्त्य काहाथ वहीं रुक जाता है श्रौर तलवार उसके हाथ से गिर पड़ती हैं।

# तीसरा भाग

# देवदत्ता

#### **अनुसंधान**

दस्युराज शंबर का वध हो गया। उसके निन्यानवे गद तृत्सु श्रौर भरत की सेनाश्रों ने तोड़ गिराए। श्रगस्त्य की श्राज्ञा से श्रार्य सेनाश्रों ने सहस्रों दस्युश्रों को मार डाला श्रौर सहस्रों दस्यु स्त्रियों को दासी बना लिया।

विश्वरथ कौशिक ने शंबर की कन्या उद्या को श्रपनी पतनी श्रौर प्राखरचक होने के कारण दासी बनाना श्रस्त्रीकार कर दिया। उसने श्रगस्त्य के क्रोध की भी चिन्ता नहीं की ; श्रपितु दयाद्व होकर श्रपनी सेना को श्राज्ञा दी कि दस्युश्रों का वध बन्द कर दो।

महर्षि लोपासुद्रा इन दिनों सुनि श्रगस्त्य श्रोर राजा दिवोदास के साथ सेना में ही थी।

जब ये सब विजय प्राप्त करके तृत्सुम्राम को लौट श्राप्, तब वहां तृत्सुत्रों श्रोर भरतों के बीच कजह हो गया ।

श्रगस्त्य ने विरवस्य को बुबाकर कहा कि उम्रा शांबरी को दासी के इस में सौंप दो, किन्तु विश्वस्य ने उसे सौंपना श्रस्वीकार कर दिया। गुरू श्रिष्य के बीच सगड़ा हो गया। श्रन्त में श्रगस्त्य ने श्राज्ञा दे दी कि श्रगबे दिन सुर्योदय से पहले शांबरी उन्हें सौंप दी जाय।

जिस दिन त्रगस्त्य ने यह निश्चल त्राज्ञा दी थी, उसी दिन दोपहर को नाटक का प्रसंग स्नारंभ होता है।

### पहला ग्रंक

समय—प्रायः दोपहर चढ़ श्राया है। स्थल—तुत्सुग्राम की सभा।

[तृत्सुओं के इस मुख्य गांव में लगभग तीन सौ परिवार रहते हैं, और उन्हीं में राजा दिवोदास का हर्म्य हैं। उसके एक और अगस्त्य का आश्रम है, दूसरी ओर विशष्ठ का और तीसरी और भरतश्रेष्ठ विश्वरथ का हर्म्य हैं। हर्म्य के सामने सभामंडप है, चारों ओर चौड़ी सी ओसारी बनी हुई है, जिसमें लकड़ी के सम्मों पर छप्पर लगा दिया गया है। बीच का आंगन खुला हुआ है, और उसके बीच में बेदी पर अगिन स्थापित की गई है। एक ओर लकड़ी की कीलियों पर टँगे हुए सुरापात्रों में सुरा रखी हुई है और उसका बेचने वाला भी वहीं बैठा है। तीन स्थानों पर चार-चार पाँच-पाँच व्यक्ति मिलकर द्यूत खेल रहे हैं।

श्रायों की इस सभा में मधवन जाति के बड़े-बड़े प्रतिष्ठित ज्यक्ति सांभ को एकत्रित हुआ करते और गण्पे हाँका करते। कभी-कभी लोग बातचीत करने के लिए भी जुट जाया करते, किन्तु शेष समय छैले आर्य वहाँ आकर जुआ खेलते, सुरा पीते और आपस में भगड़ा करते रहते कोई विशेष बात होती तो राजा और ऋषिगण भी वहां आया करते स्त्रियाँ वहाँ कभी न आतीं।

दाई श्रोर श्रागे ही द्वार है। वहाँ बैठकर श्रजीगर्त श्रॅगिरा, जयंत तृत्सु, ज्याव्रपाद जन्हु श्रोर जाबाल तृत्सु जुशा खेल रहे हैं। पास ही एक सुरापात्र धरा हुश्रा है, जिसमें से वे लोग मिट्टी के बर्तनों में ढाल-ढालकर जब तब पीते जाते हैं। श्रजीगर्त लगभग तीस बरस का है श्रोर उसके मुख पर मिंदरा का मद स्पष्ट दिखाई पड़ रहा हैं। दूमर तीन व्यक्ति बीस से पच्चीस वर्ष तक की श्रवस्था

के हैं। अजीगर्त ने धोती पहन रखी हैं। औरों ने मृगचर्म लपेट रखे हैं। कभी-कभी दूसरे जुआरियों के स्वर भी सुनाई पैड़ जाते हैं। सभी रसमग्न हैं।]

जयंत रुत्सु—[पासे फेंककर गोटी बैठाता है ] पर श्रजीगर्त ! तेरी बात तो श्रधूरी ही रह गई। उसे पूरी कर डाज न।

त्रजीगर्त टंगिरा—[हिचकी लेते हुए] मुक्ते पासे तो फेंक लेने दे। [पासे फेंकता हैं] ट्राज मुक्ते हो क्या गया है ? [दांत पीसकर दाव लगाता है ) ]

व्याघ्रपाद जन्हु—[चिल्लाकर] सूठ गिने हैं, फिर से गिनो। श्रजीगर्ते—[श्रांखें निकालकर] मैंने ठीक गिने हैं। जयंत तृन्मु वहुत गड़बड़ करोगे तो चौसर उलटकर फेंक दूंगा। व्याघ्रपाद जन्हु—में तेरा सर फोड़ दूंगा। जयंत तृत्सु—पर मुक्ते तो श्रभी श्रजीगर्त की कथा सुननी है।

व्याघ्रपाट जन्हु—हाँ. वह तो मैं भी सुनना चाहता हूं। बोखो न अजीगर्त ! [पासा फेंकता हैं।]

श्रजीगर्त श्रंगिरा—[श्रांखें नचाकर] मैंने उन्हें रात को श्रति-थिग्व के उद्यानों में श्रौर श्रगस्य के श्राश्रम में नदी पर धूमते देखा, मानो साचात् इन्द्राणी हो हों। श्रौर वे हंस पड़ीं।

जयंत तृत्सु—मार ढाला , तुम सचमुच भाग्यवान हो ! [जाबाल से] ले जाबाल ! फेंक पासे । [अजीगर्त से] में कल आधी रात को उनकी पर्णकुटी के पास खड़ा रहा [नि:श्वास छोड़कर] पर मुक्ते तो उनकी छाया भी नहीं दिखाई पड़ी।

व्याघ्रपाद्ं जन्हु — उनके दर्शन के बिए तो देवता की कृपा चाहिए, देवता की।

जावाल — [पास फेंकता हुआ ] श्रोह ! ठीक से फेंकते ही नहीं बनते।

श्रजीगर्त ऋंगिरा—[सुरा पीकर] क्यों, चलोगे ? मैं श्रभी वहीं

जा रहा हूं। [हिचकी लेकर] मैंने सुना है कि उन्हें देखने के लिए तो भीड़ इकट्टी होगई है। लो,यह ऋच भी त्रा गया; चलो,हो चुका खेल। [चौसर फेंक देता है।] ऋच! ऋच! [जयंत से] यह देवों का सुंह-लगा ब्यक्ति है। उनके साथ रह श्राया है। ऋच !

[ऋच त्राता है। वह पहले से त्रधिक संतुष्ट त्रौर सुस्ती दिखाई पड़ता है। कुछ मोटा भी हो गया है। उसने नई घोती पहन रखी है और ठहाका मारता हुआ चला आ रहा है।

ऋत्-आया, स्राया। कहीं मित्रो ! कुछ सुरा बची है या नहीं १ यहां तो प्यास के मारे गला सुखा जा रहा है।

जयंत तृत्सु—वैठो, बैठो, लो। पर हां, एक बात है। बातें केवल भगवती के विषय में ही करनी होंगी। यहाँ दूसरों की बातें सुनने को कान नहीं हैं।

ऋल-यह बात है बन्धु ! तो वह सुरापात्र तुम इधर बढ़ा दो , क्योंकि सुमत्ते भी उन महर्षि की बात के श्रतिरिक्त दूसरे की बात की ही नहीं जाती। [ सुरा पीवा है। ]

अजीगर्त अंगिरा क्यों , इतनी प्यास लेकर चले कहाँ जा रहे थे ? श्रपने मित्र विश्वस्थ के यहाँ ?

ऋत—[मन-ही-मन प्रसन्न होकर]अरे छोड़ो विश्वरथ को। श्रमा-वस्या-सी काली शाम्बरी ने उसे सुसाकर श्रमहर बना ढाला है। उसके पास जाता हूं तो मन बड़ा दुखी हो जाता है।

जयंत तृत्सु - तो फिर और कहां जा रहे थे ?

ऋच- त्ररे मूर्ख यह पूछ कि मैं त्रा कहां से रहा हूं।

[सव खित्रखिला कर हंस पड़ते हैं।]

जयन्त तृत्यु-अच्छा, तो यही बताश्रो कि श्रा कहां से रहे हो। ऋत-[हंसकर कुछ मद में ]मैं वरुणके भवन से भारहा हूं.... वैं सूर्य के अश्वों के ख़ुरों-तले कुचले जाते-जाते बचा....किन्तु फिर भी ष्पा को मैंने देख ही लिया—लाल, तेजस्वी, दिन-दिन नवनवीन रंग

भैबाती हुई-

अजीगर्त र्ञागरा—तुम्हारे ऊपर श्रादित्य की बड़ी हुपा है। ऋष ! अच्छा, जिनके साथ रह श्राए हो उनकी कुछ बातें तो बतास्रो ।

ब्याघ्रपाद जन्हु—श्रौर ऋच ! वे हमारे कौशिक को प्यार करते थे, विया यह बात सच है ?

जाबाल तृत्सु—श्रीर कहते हैं कि शम्बर भी उन पर सुग्ध हो गया था।

ऋच — [ त्राडम्बर के साथ त्रादर का भाव दिखाकर ] मित्रो ! पूछने में समय न खोत्रो । चुपचाप सुनो त्रीर मस्त रहो । जब से मैंने उन्हें देखा है, तभी से दिव्य विद्या मेरी जीभ पर ब्राकर बैठ गई है। [ मद के कारण कुछ चुप रहकर ] मित्रो ! श्रन्तिम प्रखाम । यह तुत्सुप्राम छोड़कर मैं जा रहा हूं....मैं चला ।

जयंत तृत्सु - थह क्या प्रकार करने क्रगे ? क्या इतनी जरूदी सुरा चह गई ?

ऋत् -- अरे, तृत्सुओं में कायर जयन्त ! तुम्हारी उषा से भी श्रिष्ठिक दिन्यता मैंने दिन और रात अपनी श्राँखों देखी है।

व्याघ्रपाद जन्हु-देखिए, देव का अपमान न कीजिए।

ऋत--[ध्यान देकर ऐंठ के साथ]मैंने स्वयं इन श्राँखों से देखा है। पर तुम्हारी श्रांखें श्रव खुलेंगी।

अजीगर्त अंगिरा—अरे खुलकर कही न।

ऋ्त् —सुनो श्रंगिरा ! दो-ही-चार दिनों में भरद्वाज की तेजस्त्री पुत्री यहाँ से चली जायंगी । श्रौर तुम लोग चमगीदड़ की भाँति श्रंधे होकर यहीं लटके रह जाश्रोगे।

जयन्त श्रौर जाबाल—[साथ-साथ बोल उठते हैं] क्या! क्या! क्या! क्याघ्रपाद—जो बात कहनी हो खोलकर कही न। लोपामुदा कब जाने वाली हैं ? कहाँ जायंगी ? बोलो—कब जाबंगी ?

े ऋच — [पागल के समान इंसकर ] अरे मूर्ची ! जब इस

दुर्दम के पुत्र श्रोर श्रगस्त्य के शिष्य ऋच को तुम तृत्तुप्राम होड़कर जाते देखोगे तो—

च्याच्रपाद जन्हु—यदि श्रव तुम सीधे सीधे बात नहीं कहोगे, तो में दो समाचे जड़ दूंगा। ॐ४ र्केंस

ऋन्-तो सुनो ! मैं लोपामुद्रा का शिष्य हो गया हूं श्रौर जहां गुरुवृद्धीं शिष्य।

जयन्त तृत्मु—तो क्या तुमने गुरू अगस्त्य को धता बता दिया?

ऋत — देखो तृत्सु ! जब चन्द्रमा उदय हो जाता है तो तारों की वात कोई नहीं पूछता । सुनो, में श्रभी-श्रभी गुरू जी के श्राश्रम में गया था। वहां मैंने देखा कि ऋषिश्रे ष्ठ लोप। मुद्राजी सरस्वती में स्नान करके बाहर चली श्रा रही हैं। मैंने प्रणाम किया, उन्होंने शतंजीवी कहा । श्रीर मित्रो ! वे हंसीं — जैसे वे इंसा करती हैं।

जयन्त-फिर ?

ऋज — फिर क्या ? उसी चल मेरा हृद्य उछ्छलने लगा। मुक्ते पृथ्वी पर श्रंधेरा दिखाई देने लगा और उनकी श्राँखों में ज्योतिर्माला दिखाई देने लगी। वे खड़ी थीं—

अजीगर्त—हां फिर् ? बताओं न, क्या हुआ ?

ऋत — [हँसकर] इतने आतुर हो अंगिरा! तो तुम अपना मार्ग पकड़ो। हाँ, हुआ नया? मैंने हाथ जोड़कर याचना की — हे भगवती! मैं आपका शिष्य होने का इच्छुक हूं। मुक्ते आप अपने साथ लेती चलिए। जयंत और जावाल — फिर ?

ऋत — [विजय के भाव से] फिर मूर्खों ! उस देवी तुल्य महर्षि श्रेष्ठ ने,उदितमान सूर्यके स्वर्णविव जैसे श्रोठों से,मयूर की भांति कूर्वती हुई श्रम्यत-सी वश्यक्रि में कहा—देखो वत्स !बड़ी तपस्या करनी होगी । में कहा कि दुर्देश-का पुत्र तपश्चर्या से किसी भी दिन पीछे नहीं हुटाई।

अजीगर्न- फिर उन्होंने क्या कहा ?

ऋच् -- उन्होंने कहा -- तो वन्म! तुन बड़ी प्रसन्तता से मेरे साथ चल सकते हो।

अजीगर्त — [खिन्ततापूर्वक] वहे भाग्यशन हो तुन, भाई! मैंने कहा नहीं था कि तुम देशों के बहे लाइले हो ? शम्बर जब इसे उड़ा ले गया तो साथ ही मुक्ते क्यों नहीं लेता चला गया?

जयंत तृत्सु—में भी चल्ंगा। सुमसे श्रगस्य के श्रात्रम में विद्या-

 जावाल तृत्सु—[सहसा खड़े होकर] में भी चल रहा हूँ। अभी आज्ञा लेकर आता हूं।

श्रजीगर्त --श्रौर मैंने भी यही निश्चय कर लिया है।

[प्रतीप भरत और गय तृत्सु क्रोध में भरे हुए आते हैं। प्रतीप की कटि पर करवाल भूज रही है। गय के कंधे पर वाणों से भरा तृणीर है, दोनों में भड़प हो रही है। उनके आने पर वहां बैठे हुए पांचों व्यक्ति खड़े होकर उनसे लिपट जाते हैं और दूर खेलते. हुए लोग भी खेल छोड़कर धीरे-धीरे जुट आते हैं।]

गय तृत्सु—[चिल्लाते हुए] कल स्थोंदय से पहले यदि विशास्थ उस शाम्बरी को नहीं सोंप देता है तो समक लेना। उने श्रीर उसके सावियों को दिखा दिया जावगा कि तृत्युओं की सुजाओं में कितना बल है।

प्रतीप भरत — [क्रोध में] चल चल ! भरत लोग न होते तो तुम करते क्या, पत्थर...... ? और हमारे कौशिक न होते तो जानते ही नुम्हारा क्या होता ? तुम्हारा यह दुः माहस कि तुम उनका अपमान करो ?

गय तृत्यु—[गुःसे में] तो साथ-साथ यह भी क्यों नहीं कह हातते कि ऋतिथिन्य का जो राज्य चल रहा है, वह भी कौशिक के ही बल पर—तृत्युकों ने आज जो की ति पाई है, वह भी तुम्हारे कौशिकों के ही प्रताप से । कहो न ! कुछ तो कहो !

ब्याझपाद जन्डु-जित्त जित होकर]इसमें क्या सन्देह है ? हम

न होते तो तृत्सु लोग सम्य ही कैसे कर सकते थे ?

ग्रय तृत्सु — अच्छा तुम भी उधर की गाने लगे ? यह भूल गर कि तुम्हारा यह विश्वरथ त्राज हमारे ही कारण मनुख्य बन सका है ?

जयन्त रुत्सु – [गर्वपूर्वक ] श्रौर एक श्रमावस्या के पीछे प्राक भीर राज्य दोनों से हाथ घोने पर उतारू हो गया है।

प्रतीप भरत — देख्ं तो सही कि तुम्हारा वह बुड्ढा हमारे भरत-श्रेष्ठ को उंगली भी कैसे लगाता है।

जयन्त तृत्सु —भगवान् अगस्त्य शाप देकर उसे भस्म कर हेंगे -यदि बहुत गड़बड़ की तो।

प्रतीप भरत-कर चुके भस्म ! हमारे कौशिक के समान कोई वूसरा ऋषि तो निकाल दो — अभी गुरुदेव को न जाने कितना उनसे

गय तृत्सु--[धमकाकर] छोटे सुंह बड़ी बात की तो जीभ सींच ब्भा।

प्रतीप भरत—[अपमानित होकर] देख्ं तो कौन माई का बाल है जो जीभ खींच खेना चाहता है ?

व्यावपाद जन्हु—[ढिठाई के साथ] खींचो न ! है साहस ! देखो गय ! तुम्हारे जैसे गये बीते तृत्सु हमने बहुत देखे हैं।

गय तृत्सु [ब्यावपाद को तमाचा मारकर] तुम्हारे जैसे भरक तों में नित्य देखता हूं। [सव चिल्लाते हुए भिड़ जाते हैं।]

प्रतीप भरत —[गला फाड़कर] न देखा हो तो देखले भरत को। [एक धक्का मारता है और गय दूर जा गिरता है। प्रतीप को अर्जागर्त और दूसरे दो व्यक्ति पकड़ रखते हैं, और गय को दो-तीन व्यक्ति पकड़े रखते हैं। शेष सब लोग परस्पर मार-पीट करते हैं। ऋच द्वार के बाहर भांककर चूत पर चौकी रखने वाले ऋधिकारी ऋच्वपा को पुकारता है।]

ऋच- [चिल्लाकर]दौड़ो ! अच्चवा ! कोई तो आओ ! कीक

सुवराज ! सेनापति ! अरे दौड़ो, दौड़ो ! यहां मार-काट प्रारम्भ हो गई □ है। [लड़ने वालों से] लो सेनापति श्रा गए ! युवराज श्रा गए—

[राजा दिवोदास का पुत्र सुदास शीघना से आता है। वह कोई पच्चीस वर्ष का खरूपवान और हुट पुट नौजवान है। उसने वहुमूल्य वस्त्र पहन रखे हैं।]

सुदास—[कठोर होकर] क्या है ? यह क्या उपद्रव मचा रखा है ? [बृद्ध सेनापित प्रतद्न आता है । वह अन्त्र-शन्त्रों से सुस-जित हैं।]

सेनापित प्रतर्न-ज्याव्रपाद ! वतीप ! [सब लड़ते हुए रुक जाते हैं।]

ऋत् — युवराज ! सेनापति ! श्राइए । इन लड़कों ने यह क्या क्रुक्कगड़ा मचा रखा है, देखिए तो ।

सुदास-क्या बात है गय ?

गय तृत्सु—महाराज ! इन भरतों ने राजन् श्रतिथिग्व का, गुरुवर्य का, तृत्सुमात्र का श्रपमान करना प्रारम्भ कर दिया है। क्या हम इनके दबैल बसते हैं ?

सुदास — [क्रोध से] कौन कहता है ? किसमें इतना साइस है ? गय — [तिरस्कारपूर्वक] ये चाहें तो अपने विश्वस्थ को, और चाहें तो अपनी उस अ—

सेनापति प्रतर्नन—[भयंकर होकर,करवाल की मूठ थामकर] बालक ! त्रागे एक भी शब्द कहा तो घड़ पर मिर नहीं रहने दूंगा।

सुदास सेनानी ! तुम मेरे सामने तृत्सुओं को आंखें दिखा रहे हो ?

सेनापित प्रतर्वन—[ हदता से ] भरतश्रेष्ठ का श्रपमान करने नाला इस धरती पर नहीं रह सकता। [ उद्धत भाव से ] यहाँ कोई भी हो, इसकी सुके चिन्ता नहीं है।

ं सुदास-[क्रोथ से कांपते हुए] तो मेरा श्रपमान करने वाला भी

यहां नहीं रहने पा सकता।

[दोनों एक दूसर की खोर घूरते हैं। खारस्य आते हैं — लम्बे, वेजस्वी, विशाल नयनों वाले, अधेड़ वय के स्वरूपवान मुनि: मुख- मुद्रा कठोर है और ज्वाला-भरी आँखों के कारण भयंकर दिखाई पड़ रहे हैं; निश्चल संयम के कारण और भी भयानक लगते हैं। रूप में और व्यक्तिता में सभी से निराले दिखाई पड़ते हैं। सभी चुप होकर आगे-रीछे हटने लगते हैं।

अगस्त्य-क्या है ? तुम दोनों भी ?

[उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ती है, उसे ही दग्ध कर देती है।] सेनापित प्रतर्दन—[ घूरकर ] भगवन् ! मैंने तो केवल इतना ही कहा कि भरतश्रेष्ठ का अपमान करने वाले को मैं पृथ्वी पर नहीं रहने दूंगा।

सुदास—[ क्रोध से ] गुरुवर्थ ! इन भरतों से तो मैं दुखी हो गया हूं, इन्हें जहां जाना हो चले जायेँ। तृत्सुग्राम में या तो ये ही नहीं रहेंगे या मैं ही नहीं रहूँगा।

अगस्त्य - [ कठोरतापूर्वक ] फिर ?

सेनापित प्रतर्न—[लड़कों से] जन्हुओ ! चले जाओ अपने घरों में। कल हम लोग भरद-प्राम चले जायंगे ।

श्रगस्त्य—[प्रतर्न की श्रोर कठोरता से देखते हुए] फिर ? [कोई वोलता नहीं हैं। गुरू के तेज से सभी डरते हैं। श्रधिकार-पूर्वक ] तुम दोनों हर्म्य में चले जाश्रो, में श्रभी श्राता हूं। [प्रतर्न श्रोर प्रतीप एक श्रोर, तथा सुदास और गय दूसरी श्रोर प्रणाम करके जाते हैं।] बस्सो, तुम भी श्राश्रम में जाश्रो।

ऋत्त—[ डिठाई के साथ आगे आकर ] गुरुदेव ! भगवन् ! कु दुर्नम का पुत्र ऋत्त आपसे एक दीन याचना करना चाहता है।

अगस्त्य — क्या है ? [ फैली हुई चौसर देखकर ] जूआ ? [ कोई वोलता नहीं हैं। ऋच से ] तेरी आधी घड़ी भी याचना के

बिना नहीं बीतने पाती।

ऋच् — [हँ सकर] भगवन् ! याचना करना ही तो अनम शिष्यों का कर्तव्य है, और याचना स्वीकार करना ही उत्तम गुरुक्षों का ऋधि-कार है।

अगम्त्य—हूं। [ चुपचाप मुनते हैं। ]

ऋत-[हाथ जोड़कर, हंसकर ] गुरुरेंव ! में आपका आश्रम छोड़कर विद्याभ्यास के लिए जाना चाहता हूं।

ब्रुगस्त्य-[ थोड़ी देर में ] अच्छा-

जयंत तृत्सु—[साहम वटोरने का प्रयत्न करते हुः ] श्रीर— श्रोर भगवन्! मन्मनीरी भी यही याचना है।

अगस्त्य—[कठोर भाव से ] बच्छा।

व्याद्रपाद जन्हु—[हाथ जोड़कर , जोभ से] ग्रोर मेरा भी यही विचार है—यदि गुरुदेव को ग्रापत्ति न हो तो—

जाबाल तृत्सु - [पीछे से घवड़ाकर] और गुरुश्रेष्ठ, में भी-

• त्रागस्त्य — [ देखते रहकर] क्यों ? क्या बात हुई है ? ऋज्ञ – [हंसते-हंसते] गुरुश्रेष्ठ ! हम सब भगवती लोपामुदा

के साथ उनके ब्राथम में विद्याभ्यास करने जाना चाहते हैं।

अगस्त्य - [अर्भुग करके] उनसे पछ लिया है ?

ऋज्ञ—[सिर्हिलाकर] मेंने पृक्ष लिया है और उन्होंने स्वी-कार भी कर लिया है। हम दो-तोन दिन में ही आप से आजा ले लेंगे।

श्रगस्त्य-[उदासीन्ता से] अच्छा ।

[जाने के लिए घूमते हैं।]

ऋत् — [साथ चलते हुए] वे एक-दो दिन में ही यहां से चली जायंगी — और हम लोग मी उन्हींके साथ चले जायंगे।

[एक ऋार्य ऋाता है।]

त्रार्य-[हाथ जोड़कर] गुरुदेव ! भगवती लोपामुदा और राजा त्रतिथिग्व यहां क्रा रहे हैं। अगरत्य-[भयंकर रूप से] श्रायात्रों के लिए इस सभा में कोई स्थान नहीं है।

[चले जाते हैं।]

व्याघ्रपाद जन्ह -- [हर्ष से उछलकर] भगवती, यहां ? कितने हर्ष की बात है!

ऋन् — [हंसकर, बड़प्पन जताते हुए] मित्रो ! गुरुदेव वृद्ध हो गए हैं। भगवती यहां त्रातों तो उनका क्या विगड़ जाता ?

जयन्त तृत्सु—मैं जानता हूँ । गुरुजी जहां उनको देखते हैं उनका हृदय धड़कने लगता है।

[सब हंसते हैं।]

ऋत्—मेरा हृदय भी घड़कता है। वह सुरापात्र तो उठाश्रो। व्याघ्रपाद जन्हु—श्रभी तुम्हारा जी नहीं भरा।

[सुरापात्र ऋज्ञ को देता है। वह पीता है।]

ऋज् — जो आर्य सुरापात्र से तृष्त हो जाता है उसे आर्य कहलाने का — श्रोर — श्रोर भगवती के शिष्य होने का कोई अधिकार नहीं है।

[एक युवक दौड़ता हुआ आता है।]

युवक—तो ये त्रागई'! त्रागई'! श्रंगिरा! भगवती त्रागई'। ऋज्—रख दो [ज्याघपाद को सुरापात्र देकर] रख दो—मैंने सुरा को स्पर्श न करने की शपथ ले ली है।

वियाद्यपाद सुरापात्र को छिपा देता है, लोपा मुद्रा और दिवोदास आते हैं। लोपा मुद्रा कोई तीस बरस की, लम्बी, अद्भुत सुन्दरता से प्रकाशवान स्त्री है। उसने आर्य स्त्री का वेश धारण कर रसा है। माथे पर जटा बंधी हुई हैं। पैरों में खड़ा ऊं हैं। उसका व्यक्तित्व विचित्र है— दृष्टिगत होते ही देखने वाला चरणों में सुक जाता है। दिवोदास वृद्ध, बलवान उदार हृदयके योद्धा हैं। युद्ध के अतिरिक्त और किसी बात में वे विशेष रस नहीं लेते। अभी वे शस्त्र नहीं लिये हुए हैं। पीछे एक योद्धा उनकी तलवार उठाए

# चला आ रहा है।]

दिवोदास—यहां कुछ कगड़ा हुआ है ? किसने किया ? सिव वंदन करने हैं।]

ऋच् — [हाथ जोड़कर] राजन्। श्रांधी श्राई थी, निकल गई। इस तो पूर्ण शान्त हैं। भगवती को मेरा प्रणाम।

लोपामुद्रा—[हंसकर] मैं क्या जानती थी कि तुम भी यहां हो ? तुम जहां रहोगे, वहां मारपीट हो ही नहीं सकती।

[सभी युवक एक स्थान पर एकत्र होकर हंसने हुए देखते रहते हैं। सभी की दृष्टि में मनवालायन है।]

ऋद्य-भगवती! [नि:श्वास छोड़का] वे सुख के दिन भी निकल गये।

जदना तृत्सु—युवराज आए थे और उपद्रवकारियों को पकड़ कर लेगए।

दिवोदास-अच्छा ? अच्छा हुआ।

.लोपामुद्रा—[सबकी श्रोर देखकर हंसती हैं।] क्यों बत्सो, त्रवस्या ठीक चल रही है न ?

अजीगर्त—[ आगे आकर प्रसन्न होते हुए ] हां, हां भगवती ! आपके अनुप्रह से ।

दिवोदास-लोपामुद्रा ! तो फिर चलें ?

[ दिवोदास जाने को घूमते हैं। सबको कुहनी सं सरका कर ऋज् पास त्राता है, ऋौर उसी के ही मुख पर शोभा देने वाला विशाल और धष्ट हास्य हँसता है।]

ऋच् -- भगवती ! मैं और मेरे ये मित्र त्रापके दर्शन करके कृतार्थ हो गए हैं। [हाथ जोड़कर] साथ ही साथ त्रापकी कृपा की याचना भी करते हैं।

लोपासुद्रा—[ हंसकर ] कौन ? महर्षी मैत्रावरुण के शिष्य ? अजीगर्त —हाँ भगवान मैत्रावरुण के । जैसे भगवती कह रही हैं,

वैसाही है।

ऋत् — [ बीच में पड़कर ] हे भगवती ! दुईंम के पुत्र ऋच की याचना सुनिए। ये सब आपके गुरूपद की इच्छा करते हैं। आग यहाँ से कब जायंगी ? जब जायं हमें अपने साथ लेती जायं। इसी कृपा की हम याचना करते हैं।

लोपामुद्रा-यं सब ?

श्रजीगर्त-हाँ भगवती-[ स्रोभ से श्रटक जाता है।]

लोपामुद्रा—मेरे साथ ? नहीं. ऐसी चंचल भावनात्मकता के वश , न होश्रो।

जयन्त तृत्सु—[हिम्मत से त्रागे त्राकर] मैंने तो निश्चय कर लिया है कि या तो त्रापके साथ चल्ंगाया फिर [सकुच।कर] हुव मरूंगा।

जावाल तृत्सु—मेरा भी ऐसा ही निश्चय है। व्याप्तपाद जन्दु—में भी कृत निश्चय हूं।

ऋज्—हे भगवती ! श्रापको संशय करने की जरूरत नहीं है ।श्रीर भी तीम शिष्य श्रापके साथ श्राने की भीषण प्रतिज्ञा ले बेंटे हैं। या तो कार्य साधेंगे या फिर इस शरीर को ही छोड़ देंगे।

दियोदास—पर महिषं का आश्रम बहुत छोटा है। अजीगर्न छंगिरा—हम उसे बड़ा बना लेंगे। जयंत तृत्सु—उसमें देर ही कितनी लगती है?

लोपामुद्रा -पर तुम्हारे संगे-सम्बन्धी सब यहाँ हैं; गजन दिवोदास का यह बढ़ा-सा जनपद है; श्रगस्त्य, विशष्ठ श्रोर भरद्वाज की विद्या यहाँ है। तुम्हारे लिए यह स्थल ही योग्य है।

अजीगर्त- नहीं, सुन लीजिए; श्रापके आश्रम को छोड़कर और कहीं हम जीवन धारण कर सकें, यह सम्भव ही नहीं है। क्यों, ठीक हैन?

जावाल तृत्सु—बिलकुल ठीक है ।

लोपामुद्रा-मुक्ते क्या पता कि बात यहाँ तक बढ़ गई है। पर

मेरी बात सुनो । जहाँ में गई हूं, वहाँ तपस्वी इसी तरह पागल बन गए हैं। श्रीर पलभर के मोह के कारण, जीवन-गर के लिए दुर्खी हो गए हैं।

ऋज्—[ डीठता में ] यह बात मानने से में साफ इन्कार करता हूं। मैं पागल हो सक्. ऐसा नहीं हूं। श्राप भी पागल बना दें, ऐसी नहीं हैं। जब से श्रापकों मेंने देखा है, ब से मेरे मुख की सीमा नहीं है। साथ श्राने से वह मुख क्यों हर कम हो सकता है ?

लोपासुद्र:—यह भी एक ज्वर के ही चिह्न हैं। उत्तर जायगा तब हाथ-पैर ढीले पड़ जार्थगे। [दिवोदास से ] नहीं राजन् ?

त्रजीगर्न—[नस्रतापृथंक] किमीके शिष्य बनकर सुर्खा होने के बजाय, श्रापके शिष्यपद की विश्वति के जने में हमें सुख दिखाई पड़ता है।

ऋच्—भगवती ! ऋपने निश्चय को हमने धेनु की तरह कीले से बांध दिया है। वह छूट सके, यह सम्भव नहीं है। आप कब जायंगी, 'यह बताइए।

लोपामुद्र:--[ मजाक में ] ठीक सूर्योदय के समय, इस पीछे के घाट से मैं नाव में जाने वाली हूं। तब आ पहुंचना। जाओ, अब तैयारी करो।

ऋज्—[ हंस-हंसकर ] हमारे दृसरे मित्र को श्राने वाले हैं उन-का क्या होगा ?

लोपामुद्रा – तुम पाँचों को यह काम सोंप दिया है : जो आवे उसे साथ ले आना । पर सबको चेनावनी दे देना । मेरे साथ आकर पछ्नाए बिना रहेंगे नहीं ।

[ गय तृत्सु हाँपते-हाँपते त्राता है। ] ़ गय तृत्सु—राजन् ! राजन् !— दिवोदास—क्या है ? क्या है ? गय — विश्वरथ ने श्राज्ञा दी है कि भरतमात्र को कल यहाँ से प्रशास करना है।

[सव चौंकते हैं और चिन्तातुर होकर देखत रह जाते हैं। ] दिवोदास—[चौंककर ] क्या ?

लोपामुद्रा – में जानती थी कि पुत्रक इन्छ भयंकर जरू र करेगा। दिवोदास — लेकिन लोपामुद्रा, यह तो —

लोपामुद्रा—सवेरे से पहले शांबरी को सौंप देने की श्राज्ञा देकर मैत्रावरुख ने बहुत बुरा किया है।

दिवोदास—विश्वरथ भी पागल हो गया है। [ गय से ] जा,प्रतर्दन को बुला।

गय-राजन् ! गुरुदेव ने स्वयं उसे मिलने त्राने की त्राज्ञा दी अंग, पर वह मिले बिना ही चलागया।

दिवोदास-मुनि कहाँ हैं ?

[ जाने को होता है।]

गय--श्रामशाला में।

दिवोदास—[ गम्भीर होकर ] लोपामुदा ! जैसे भी हो विश्वस्थ को वहाँ जाने से रोक दो । श्रीर चाहो तो मुनि को सममाश्री—श्रपने जाने से पहले।

लोपामुद्रा—[ जाते-जाते ] नहीं,[ निःश्वास छोड़कर ] महर्षि भेरी नहीं मानेंगे। इसीसे तो में जा रही हूं।

दिवोदास—मान जायंगे, मान जायंगे।

लोपामुद्रा-[ नि:श्वास छोड़कर] अन्छी बात है, देख्ंगी।

[ दोनों जाते हैं।]

[परदा गिरता है।]

## दूसरा अंक

समय-दो घड़ी बाद।

म्थल - दिवोदास अतिथिग्व का हर्म्थ।

हिम्यं के बाड़े के आसपास लकड़ी के खम्भों की बाड़ है। अन्दर प्रवेश करने पर एक ओर अश्वशाला है और दूसरी और ्गौशाला। गौशाला के पास ही अज-शाला है। वीच में तीन खरुड का हर्म्य है पहला खरुड पत्थर का है, दूसरा खरुड लकड़ी का हैं और नीसरा बाँस का है। हर्म्य के दोनों ओर पन यानी बरामदे हैं।

हर्म्य के पीछे ऋलग-ऋलग पर्णाकुटियां हैं, ऋौर पीछे की श्रीर सरस्वती से लगा हुआ एक उद्यान है। वहां एक छोटा-सा लकड़ी का मकान है, और अतिथियों के लिए रखा गया है। उसमें लोपामुद्रा के ठहरने का प्रबन्ध है।

हर्स्य में प्रवेश करते ही पहले बैठक का कमरा है। एक ऋोर हिवर्धन यानी हिव रखने का कमरा है और दूसरी ओर अन्तःपुर हैं। सामने ही अग्निशाला हैं जहाँ निरन्तर अग्नि जलती रहती है। वहाँ चारों स्रोर चौकियां बिल्ली हुई हैं।

अग्निशाला में एक ओर अगस्त्य ध्यान में बैठे हैं। उनका मुख कठोर और निश्चल है। वे ध्यान में से जागते हैं. आँख खोलते हैं, श्रौर धीमे से उठते श्रौर मन्त्र पढ़कर श्रर्ध्य देते हैं।] अगस्त्य-कोई है क्या ?

[ रोहिग्गी, ऋगस्त्य की पुत्री, ऋाती है। वह बीस बरस की, सुन्दर और सयानी-सी लगने वाली युवती है। उसके मुख पर गंभीय हैं।]. गेहिगी-ोई नहीं, क्या काम है ? त्रगस्त्य-न् कहां से त्राई ? रोहिसी—में पत्नीसदन से अपने आश्रम जा रही थी। त्रगस्त्य-गौतम कहाँ है ? रोहिसी-पिताजी मैंने उसे काम पर भेजा है ] अगस्तय-प्रतद्न श्राया ? रोहिर्गी:— [ धीमे स्वर में ] उसने त्राने से इन्कार कर दिया । [ खेदपूर्वक और स्नेहपूर्वक देखते रह जाते हैं।] -ऋगस्त्य—[ भ्रृभंग करके ] ऋतिधिय व्हाँ दें ? नाहिस्सि—महिष बोपामुद्रा के जाने की तैयारी करवा रहे हैं। त्र्यास्त्य — कब जा रही हैं ? गेहिसी-क्व सबेरे। अगस्त्य-[जरा स्तेह के न्वर में ] और त्रिता की रचा

करने के लिए खड़ी हैं ?

रे हिग्गी-[ सस्तेह ] पिताजी ! श्राप थक गए हैं। चलिए, श्रपने श्राध्रम में चलें।

न्त्रगस्त्य –[ नरम पड़कर ] बत्से ! मुक्ते विश्राम लेने की त्राज्ञा नहीं है-मेरे देव की ग्रोर से। प्रतर्दन ने क्या कहलाया है ?

रोहिग्गी—[ सकुचाते हुए ] सारे भरत कल सबेरे तृत्सुप्राम जाने की तैयारी कर रहे हैं।

त्रगस्त्य-[ भौंहें कुंचित कर, उप्रभाव से ] क्या ? रोहिग्गी- धीमे से ] विश्वस्थ ने चाजा दो है।

अगस्त्य - ऐसे देखते रह जाते हैं जैसे आँखों में अंधेरा छा गया हो। मुखरेखाओं में वेदना भलकती है ] देव ! [ तुरन्त म्बम्थ होकर, कटोरतापूर्वक ] रोहिणी ! तू जा।

रोहिणी-[ ममता-भरे काँपते म्वर में ] पिताकी !

अगस्य—[ कांपने श्रोंठों से संयत होने का प्रयत्न करते हुए, क्रोध में ] जा।

रोहिग्गी—[जाती नहीं है। अगस्त्य की पीठ पर हाथ रखकर खिन्नतापूर्वक ] सुक्ष पर इतना क्रोध हो सकता है ?

त्र्यगस्त्य—[देखते रह जाते हैं] यह तो मेरा...[संयत हैं। कर]त्जा।

रोहिस्मी-पिताजी ! उसे जाने से रोकना चाहिए।

ब्यगस्त्य — [ भयंकर होकर ] वह चता जायगा तो सप्तसिंख में त्राग तग जायगी।

[ चुप रहकर देखता रह जाता है। ]

रोहिणी—[थोड़ी देर बाद—धीरे से] जाभी सकता है। वह ज़िद पर चढ़ गया है।

श्चरास्य—[ घवड़ाकर ऊपर देखते हैं।] वह यदि चलाज य— वह यदि चला जाय, तो मेरा किय:-जराया सब निर्थंक हो जायगा। [ निरचयपूर्वक ] देव की म्राज्ञा ऐसी—

रोहिणी-[ भय से ] क्या ?

अगस्त्य — गम्भीरता से ] कि अगस्त्य यनलोक चला जाय।

रोहिस्सी-[ घवड़ाकर ] पिताजी ! क्या कह रहे हैं ?

त्रगस्त्य—[त्र्राहिंग भाव से, पर सस्तेह ] वेटो! आयों को एक करने के लिए में जी रहा हूं ? यह काम न हो तो में क्यों कर बैठा रह सकता हूं। [ शुब्क भाव से हंसते हैं ∤]

रोहिग्गी-[ गिड़गिड़ाकर ] पिताजी !-

अगस्त्य—[ दुःख के साथ लेकिन दृढ्ता से ] बेटी! जा, यह मेरी प्रतिज्ञा है।

रोहिरणी—[ त्राँसू-भरे स्वर में ] विश्वरथ को समकाने का एक प्रयस्त तो कीजिए।

अगस्त्य-कल मैंने अन्तिम प्रयत्न कर लिया-- अन्तिम आज्ञा

दें दी। यदि वह उसे तोड़ देगा तो मुक्ते उसका पुरोहितपद नहीं चाहिए—ग्रीर फिर जीना भी नहीं है।

रोहि ग्णी—[ निराश होकर ] त्राप दोनों ही ज़िदी हैं।

अगस्त्य-पिता वरुण की श्राज्ञा का भंग कैसे हो सकता है?' [बात बदलकर, दृढ़तापूर्वक ] जा।

रोहिस्ही-यहाँ श्रापको कितनी देर लगेगी ?

अगस्त्य-बहुत।

रोहिंगी — में आजाऊ तब हम साथ ही आश्रम को चलेंगे।

[ जाती है।]

अगस्य—[ आकृद करके] पिता ! देव वह्ण ! क्या आजा है ? [ थोड़ी देर उपर की ओर देखते हैं। फिर आँख मींचकर दोनों हाथ उन पर ढाँक लेते हैं। पलभर वे सिर नीचा करके हताश बैठे रह जाते हैं। लोप्रामुद्रा आती है। उसने अभी वन्ये पर शाल नहीं डाली है, इसलिए ओढ़नी में से उसका भयंकर सींदर्य चूरहा है। वह आती है और दृष्टि बांधकर अगस्त्य को देखती रहती है। एकाएक अगस्त्य देखते हैं और चौंक उटते हैं।

त्र्यगस्त्य—[ तिरस्कारयुक्त स्वर में ] भारद्वाजी ! पथारी [शान्ति से ] क्यों ?

लोपामुद्रा-[ मजाक में ] महर्षिवर्य ! में श्राज्ञा सेने आई हूं। श्रामस्य - क्या ?

लोपामुद्रा-में कल सबेरे अपने आश्रम को जारही हूं। अगस्त्य-अच्छा ?

लोपामुद्रा—[मजाक में] त्राप जैसे महिषयों को क्या—मैं कहाँ रहूं या और किसी जगह ?

श्रगस्त्य-[बाध्य होकर ] नदी के रास्ते जाओगी ?

लोपामुद्रा—बी हाँ। [हँस कर ] एक बात प्रहू' ? [ अग्रस्त्य गर्दन हिलाकर हाँ कहते हैं ] विश्वाय की दी हुई आज्ञा मदि दे दी। यदि वह उसे तोड़ देगा तो मुक्ते उसका पुरोहितपड़ नहीं चाहिए—श्रीर फिर जीना भी नहीं है।

रोहिसी—[ निराश होकर ] श्राप दोनों ही ज़िही हैं।

अगस्त्य-पिता वरुण की आज्ञा का भंग कैसे हो सकता है?

रोहिस्सी-यहाँ आपको कितनी देर लगेगी ?

श्रगस्त्य-बहुत।

रोहिंगी-में त्राजाक तब हम साथ ही त्राश्रम को चलेंगे।

### [ जाती है।]

अगस्य—[ आकंद करके] पिता! देव वरुख! क्या आजा है ?
[ थोड़ी देर उपर की ओर देखते हैं। फिर आँख मींचकर
दोनों हाथ उन पर ढाँक लेते हैं। पलभर वे सिर नीचा करके हताश
बैठे रह जाते हैं। लोप्नामुद्रा आती है। उसने अभी वन्धे
पर शाल नहीं डाती है, इसलिए ओड़नी में से उसका भयंकर
सोंदर्य चूरहा है। वह आती है और दृष्टि वांधकर अगस्य को
देखती रहती है। एकाएक अगस्य देखते हैं और चौंक उटते हैं।]

त्र्यगस्त्य—[ तिरस्कारयुक्त स्वर में ] भारद्वाजी ! पथारी [ शान्ति से ] क्यों ?

लोपामुद्रा-[ मजाक में ] महिषवर्ष ! में श्राज्ञा लेने आई हूं। श्रामस्य - क्या ?

लोपामुद्रा-में कल सबेरे अपने आश्रम को जा रही हूं।

श्रगस्त्य-श्रच्छा ?

लोपामुद्रा—[मजाक में] त्राप जैसे महिषयों को क्या—में बहाँ रहूं या और किसी जगह ?

श्रगस्त्य—[बाध्य होकर ] नदी के रास्ते जाश्रोगी ?

लोपामुद्रा-जी हाँ। [हँस कर ] एक बात प्छूं ? [ अगस्त्य गर्दन हिलाकर हाँ कहते हैं ] तिश्वत्य की दी हुई आज्ञा सदि व लें, तो कैसा हो ?

त्य—[ कटुता से ] विश्वतथ बहुत प्रिय हें, क्यों ?

मुद्रा—हम दोनों का स्नेह उसमें एकत्रित हुआ है। रोप
और उसे जैसे हृदय में समा रखा था वैसे ही फिर समा लो।

त्य—कगड़े की मूल शांबरी है। उससे कहो कि वह दस्युछोड़ दे।

मुद्रा—[ मज़ाक़ में ] मैत्रावहण ! स्त्री के भाग्य में कगड़ा

मुद्रा—[ मजाक़ में ] मैत्रावरुख ! स्त्री के भाग्य में कगड़ा क्यों बदा है ?

त्य—[तिरस्कार पूर्वक] तुम्हीं जानो, नुम्हारे लिए भी। ।। होगान ?

मुद्रा—[गंभीर होकर] नहीं, महिष ! मेरे कारण मन्दा । में किसी के हृदय में नहीं समाई हूं। में विहार करती हूं— तरह—श्रपनी इच्छा के श्रनुसार।

त्य—[ भ्रूभंग करके ] यह बात श्रलग है। मुद्रा—[सस्वेद ] क्या !

त्य-शांबरी की।

मुद्रा—कोई उस बेचारी को तो पूछता ही नहीं है।

त्य—-युद्ध में जीती हुई स्त्री तो गाय के समान है, जहाँ ंचली जायगी।

मुद्रा मैत्रावरुण ! विश्वरथ के लिए उसने पिता को मर जाने रे वह दूसरे के हाथ में कैसे जाने दे सकता है ?

त्य-उसे छोड़े बिना विश्वाध को शानित नहीं है।

मुद्रा—[ मजाक में ] स्त्री ऋपने स्वामी की होती है, नहीं ? त्य—[ गुस्से में ] भरतश्रेष्ठ दास की दुहिता को रानी

मुद्रा—[मजाक में ] दासियां कौन नहीं रखता है ? त्य—[कठोरतापूर्व क ] भारद्वाजी ! श्रायों की पत्नी श्रार्या ही हो सकती है। उपको हो संतानें देव को अर्व्य देसकती हैं। लोपानुद्रा-श्वगस्त्य! में अर्थों से अनजान नहीं हूं। कितने आर्य विश्वरथ की तरह परनीपरायण हैं?

अगस्तय — आयों के आदर्श जो में मानता हूं, वे तुम नहीं जानती। भरत दासी को महिषी के पद पर स्थापित करे, यह तो शुद्धिअ श की अवधि है।

लोपामुद्रा—इसमें शुद्धिश्रंश कौनता ? श्रनेक श्रार्याश्रों से उग्रा कहीं श्रधिक स्नेहाल श्रीर शुद्धहृदया है।

त्रागम्य — भारद्वाती ! कौशिक मेरा पुत्र है; उसे चक्रवर्ती पद पर देखने के लिए में बेचैन हूं। उसके पुरोहित होने के लिए मैंने इन्द्र और मैत्रावरुण की त्राज्ञा मानी है। त्रार्यश्रेष्ठ के पद से मैं उसे गिरने नहीं दूंगा। सुन लिया ?

लोपामुद्रा-महर्षि ! वह भी ऐसा है कि गुरू के शब्द पर प्राण तक दे सकता है।पर उसकी प्राणदायिनी शक्ति का विश्वंस करवाने में मुक्ते देवों की श्राज्ञा का उल्लंघन दिखाई पड़ता है।

अगस्त्य — नहाँ तक मैत्रावरुण है, वहाँ तक आर्थों के अमित्रों को आर्थेंत्व को कलंकित नहीं करने दूंगा।

लोपामुद्रा—िकसिलए ? किसिलिए अगस्त्य ? मैंने मंत्रबल से शंबर को वश में किया था। जो मध्या तुम्हें प्रेरित करता है, वह दासों को प्रेरित नहीं कर सकता ? जो राजा वरुण हमारा उद्धार करता है, वह अधमों का उद्धार नहीं कर सकता ? देवों के प्रताप पर सीमा कौन बांध सकता है ?

त्रागस्त्य — [ ऊत्रकर ] तो भले ही वह गुरु की त्राज्ञा तोड़े । लोपामुद्रा — त्रविनय चमा किये । पर क्या वरुण के वचन गुरु के वचन से ऋधिक त्रादरणीय नहीं हैं ?

अगस्त्य — [तिरस्कार पूर्वक ] विश्वस्थ को कौन प्रेरित कर रहा है, सो में जानता हूं।

लोपानुद्रा -- अगर-य ! विश्वरथ के आवाहन पर देवें आते हैं। वह तो विश्व होने के लिए जनमा है। उसे किसी और की प्रेरणा की ज़रूरत नहीं है।

अगस्त्य-नुम सब उसे विगाड़ रहे हो।

लोपामुद्रा—ग्रगस्य ! वह विचचण होता जा रहा है । किसी दिन वह गुरु की—हम दोनों की —कीति को बढ़ायेगा ।

अगस्त्य-हमारी ?

लोपामुद्रा-उंसके ब्राचार-विचार ब्रोर कीर्ति के माता-पिता तो मैं ब्रोर तुम हैं-

अगस्त्य — [चौंकते हैं, ओंठ काटकर ] अभी कलंकित न करे तो ही अच्छा है। [जाने को होते हैं। लोपामुद्रा एक कृद्म आगे बढ़कर उसे रोकती है।]

स्तोपामुद्रः — [सस्तेद] मैत्रावरुख ! जाने से पहले एक बात पुछती हूँ ।

अगस्त्य-न्या ?

ं लोपामुद्रा-नुम मुक्तसे बोलने में क्यों क्तिकते हो ? मैंने कौनसे पाप किये हैं ?

त्रगस्तय—[क्रूरतापूर्वक] भारद्वाजी ! सारा जगत तुम्हारे साथ बोलने को तड़प रहा है, फिर भी क्या कम पड़ रहा है ?

लोपामुद्रा—[हंसकर] हां, जिनके साथ में बोलना चाहती हूं वे सुमसे नहीं बोलते हैं। सुमनें ऐसाक्या है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता?

त्रगस्त्य—[थोड़ी देर क्रोध से देखकर, त्राखिर वाध्य होकर, धीरे से] मैं तुमसे डरता हूं।

लोपामुद्रा—[ त्रांखें बड़ी कर, तेज बरसाते हुए ] हृदय स्रो जाने का डर सगता है ? अगर्सत्य — [तिरस्कारपूर्वक ] नहीं, तुम्हें निराश करने का डर

तोपामुह:—[एकाएक उमड़कर] मैत्रावरुख ! भय तो मुक्ते खगता हैं। श्रव तक जहां भी गई हूं, वहीं पुरुषों ने मुक्ते हृदय समर्पित किये हैं, श्रीर मैंने विना मूल्य के ले लिए हैं। पर श्राज मैं मूल्य देने को तैयार हूं, पर तुम हृदय नहीं दे रहे हो। क्यों निर्देश हो रहे हो ?

अगस्त्य-तुम धष्ट हो।

लोपामुद्रा-हमजोली जब कोई आता है तो पहले तो धष्ट ही लगता है।

अगस्य—[ जाते हुए, तिर्कारपूर्वक ] मैं तुम्हारा हमजोली कैसे हो सकता हूं ?

लोपामुद्रा—हमजोली का सृजन तो देव करते हैं। क्या इच्छा करके हुआ जा सकता है?

अगस्य - बहुत नहीं हो गया?

लोपामुद्रा---नहीं, मैंने अपना वत छोड़ दिया है । स्नेह स्वीकार करना छोड़कर मैं तो उसे जीतने बैठी हूं।

अगस्त्य — तो वह दृं ? तुम्हारे प्रयत्न निष्फल होने को ही बनाए गए हैं।

लोपामुद्रा—[विजयपूर्वक, हंसकर] नहीं, त्राज दो महीने हो गए हैं, देखती त्रा रही हूं। [ज़ोर देकर] नहीं।

अगस्य — [तिरस्कारपूर्वक ] मैं आप जैसे महर्षि को क्या कह सकता हूं ?

लोपामुद्रा—[हंसकर, गीली आंखों से] समय आने पर कहा जा सकेगा—जुरुर कहा जा सकेगा। अभी तो मुक्ते आश्रम को जाना है। देव श्रापका तप बदाएं और हृद्य में श्रमृत उद्देखें—यही याचना है। श्राजा!

[नीचे देखकर हंसती हुई, श्रोढ़नी समेटकर चली जाती है। ]

अगस्य - [पनले-में देखते रह जाते हैं। किर भ्रूभंग करते हैं, जैसे हृद्य चिरा जा रहा हो। े निर्मर्थाद --

[परदा गिरता है : ]

अगर्स्य — [तिरस्कारपूर्वक] नहीं, तुम्हें निराश करने का उर खगारहता है।

लोपामुद्रा—[पकाएक उमड़कर] मैत्रावरुख ! भय तो मुक्ते लगता है। अब तक जहां भी गई हूं, वहीं पुरुषों ने मुक्ते हृदय समर्पित किये हैं, और मैंने बिना मूल्य के ले लिए हैं। पर स्राज मैं मूल्य देने को वैयार हूं, पर तुम हृदय नहीं दे रहे हो। क्यों निर्देय हो रहे हो ?

त्रगस्त्य-तुम धष्ट हो।

लोपामुद्रा-हमजोली जब कोई आता है तो पहले तो धष्ट ही खगता है।

अगस्य—[ जाते हुए, तिर्स्कारपूर्वक ] मैं तुम्हारा हमजोली कैसे हो सकता हूं ?

लोपामुद्रा—हमजोली का सूजन तो देव करते हैं। क्या इच्छाः करके हुन्ना जा सकता है ?

अगस्य - बहुत नहीं हो गया?

लोपामुद्रा—नहीं, मैंने अपना वत छोड़ दिया है । स्नेह स्वीकार करना छोड़कर मैं तो उसे जीतने बैठी हूं।

अगस्त्य—तो वह दूं ? तुम्हारे प्रयत्न निष्फल होने को ही बनाए गए हैं।

लोप।सुद्रा—[विजयपूर्वक, हंसकर] नहीं, आज दो महीने हो गए हैं, देखवी आ रही हूं। [ज़ोर देकर] नहीं।

अगस्य — [तिरस्कारपृर्वक ] मैं आप जैसे महर्षि को क्या कह सकता हूं ?

लोपामुद्रा—[हंसकर, गीली श्रांखों से] समय श्राने पर कहा जा सकेगा—ज़रूर कहा जा सकेगा। श्रभी तो मुक्ते श्राश्रम को जाना है। देव श्रापका तप बढ़ाएं श्रीर हृदय में श्रमृत उद्देखें—यही याचना है। श्राजा!

[नीचे देखकर हंसनी हुई, ओढ़नी समेटकर चली जाती है।]

#### तीसरा श्रंक

[विश्वरथ के हम्ये की अग्निशाला दिवोदास की अग्निशाला जैसी ही है। अन्तर मात्र इतना ही है कि वेदी बहुत बड़ी है, और चारों ओर रखी हुई सुवर्णमय चौकियां भरतों की समृद्धि की साची दे रही हैं। अतर्दन और जमदग्नि बात करने के लिए आते हैं। और्व, ऋचीक का पुत्र जमदग्नि प्रचंड, स्वरूपवान, और सरल-सा लगने वाला युवक हैं। उसने मृग-चर्म पहन रक्खा है। वह धीरे-धीर, विचार कर रहा हो, ऐसे बोल रहा है। दोनों चिताप्रस्त हैं।]

सेनापति प्रतर्न--श्रीर्व! भूल हो रही है, हमारी भूल, हो रही है।

जमद्ग्नि—लेकिन त् श्रभी तक तो दृ था।

सेनापित प्रतर्दन—भाई! मैंने तो केवल रण खेलना जाना है, राज-खटपट मैं नहीं जानता। जब भरतश्रेष्ठ ने यहां से निकल चलने की श्राज्ञा दी तब मुभे एक ही ख्याल था—

जमद्गिन-क्या ?

सेनापित प्रतर्दन—कि भरतों का अपमान हो रहा है। यदि मात्र श्रपमान की ही बात होती तो मैं पीझे घूमकर देखता भी नहीं। लेकिन यह तो बहुत बड़ी बात हो गई है। कल हम चले गये कि अगस्त्य पुरो-हित पद झोड़ देंगे—

जमदग्नि—मुक्ते भी ऐसा ही लग रहा है। सेनापति प्रतर्दन—तृःसुत्रों के साथ विश्वह होगा। तो भी मैं उस- से डरता नहीं हूं, लेकिन भरतों का क्या होगा? भरतश्रेष्ट [ धीमें स्वर में ] शांवरी को महियी बनाया चाहते हैं यह लोग कैसे सहन करेंगे? मुक्ते क्या पता था कि बात को वे इतनी बडा हेंगे।

जमद्गि-कर्दम क्या कहता है ?

सेनापित प्रतर्दन—ग्रभी यहाँ आयेगा। वह तो उबल उठा है। [कान में] शंबर का दौहित्र भरतों का राजा हो, यह कोई भी सहन नहीं करेगा। भरत अन्दर-ही-अन्दर कट मरेंगे।

जमद्गिन-रेसा लगता है ?

सेनापति प्रतर्दन—हाँ, बेकिन भातश्रेष्ठ कैसे हैं ?

जमद्गि — ब्राज चार दिन हो गए हैं, वैसा ही ब्रकंता घूम रहा है जैसे देव की ब्राराधना कर रहा हो। पलभर भी ब्रांख नहीं मींचता ! बहुत हुआ तो जाकर शांबरी को सहलाता है।

सेनापति प्रतदृन-वह कैसी है ?

जमद्गिन—प्रवर्दन ! वह तो कौशिक पर श्रांखें लगाए बैठी है। उसकी श्रांखों की राह उसका प्राग्य वहा जा रहा हो, ऐसा लगता है।

सेनापति प्रतर्दन-ज़बरदस्त लड़की है।

जसद्गिन-श्रार्था होती तो चैन होता।

कर्दम-[ बाहर से ] सेनापितराज ! में ब्रा सकता हूँ ?

[कर्नम, एक वृद्ध भरत, खांसता हुआ आता है। हाथ में वह लकड़ी उठाए है, और उसके खब पर एक मोटी शाल है। कुछ सफेद बाल और आधे वेवाल सिर को देख छिले हुए नारियल का ख्याल आ जाता है।]

सेनापति प्रतर्न-गायो मधवन ! स्रभी तुम्हारा दम मिटा नहीं है ?

कर्दम—यह तो ऋव यमसदन तक का साधी है। [सप्रयत्न नमरकार करके] भागव ! मेरा प्रणाम।

जमद्ग्नि—सौ बरस जियो ! वैठो कर्दम । [ जैसे-तैसे करके

कर्तम वैठद्वा है। और उसके साथ दूसरे दो जन भी बैठते हैं।]
कर्तम—कोशिक कहां है ?

जमद्गित-बाहर घम रहे होंगे, अभी अवंगे। बोलो-

कर्नम—[गर्दन हिलाकर] भाई! मैं रहा बृढ़ा श्रादमी। मेरी बुद्धि भी श्रव बृढ़ी हो गई है। लेकिन [खांसता है] सच कहूँ ? यह बात मेरी समक्ष में नहीं श्राती।

जमद्गिन—ग्रच्छा ?

कर्दम-भरत किसी भी दिन दस्युकन्या को महिषी नहीं र होने देंगे।

सेनापति प्रतर्दन-तब तो यह सब क्रगड़ा व्यर्थ ही है न ?

कर्म—भाई, जितना चाही उतना लड़ो। इन्द्र तुम्हें विजय दे। पर हमारे कुल तो निष्क्रलंक रहने दो। [ खांसकर ] कं—हूँ। यह बात तो नहीं बन सकती है।

सेनापति प्रतर्देन—मुक्ते तो ऐसा मालूम होने लगा है कि गु-रू देव की बात सच है।

कर्द्म — भाई ! इन गुरू के प्रताप से भरत सबसे श्रेष्ठ हो बैठे हैं। जमदिग्न — पर यह सब बात गुरू ने कौशिक से कल कही थी। उन्होंने तो यह भी कहा कि जो भरत श्राज तृत्सुश्रों के द्वेष के कारण विश्वरथ के साथ हैं, वही उसे पदश्रष्ट करके, उसे श्रीर शांबरी को जीते-जी ही मार डालेंगे। श्रीर प्रतर्दन का नाम भी उन्होंने लिया।

सेनापित प्रतर्दन-[मृखी हँसी हँसकर] मेरा ? गुरू भी पागल हो गए हैं।

जमद्गिन-विश्वस्थ ने ऐसा ही कहा है।

सेनापति प्रतर्दन-फिर ?

जमद्गिन—भगवान ने कहा—पुत्रक ! तुमे भान नहीं है। त्राज प्रतर्दन दुश्मनों के बीच है, त्रार तुमे त्रपना राजन् मानता है। वह तेरी त्राज्ञा पर जीता है। उसे भरतग्राम जाने दे, उसे ऋपनी सन्तानों की माता से मिलने दे, उसकी बृढ माता के बोल सुनने दे फिर, प्रतर्दन तेरा नहीं रहेगा, भरतवुल का होकर रहेगा। खीं किन हाथों से तुक्ते परवरिश किया है, उन्हीं हाओं से तेरा प्राण लेगा।

सेनापित प्रतर्नन—मेरी माता तो ज़रूर ही खुके खा जायगी। जमद्गिन—गुरु ने कहा है कि भरतप्राम की धृल तुके खुण्डित कर तेरे प्राण ले लेगी।

कर्टम-बात तो ठीक है। लेकिन काशिक ने क्या कहा ?

•जमद्गिन—उसके पास तो केवल एक बात है। देवों ने शास्वरी को पत्नी बनाने की आज्ञा दे दी है।

सेनापित प्रतर्न-[ अवकर ] देव भी जैसा मन में आता हैं वैसी आज्ञा दिये ही चले जाते हैं।

जसद्ग्नि—ऐमा न कहो, देव कृषित हो जायंगे।

सेनापति प्रतर्दन—[ उल्लाभन में पड़कर ] तो फिर करना क्या चाहिए।

• कर्दम—[सिर हिलाकर] मुक्ते तो इस विषय में शाम्बरी को छोड़ने के श्रतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही समक्त में नहीं श्राता।

जसद्गित-मुक्ते तो कोई भी मार्ग नहीं दिखाई पड़ता। मुक्ते सब बातें ठीक ही जगती हैं।

सेनापित प्रतर्नन—महाश्रथर्वण होते तो सब ठीक हो जाता। जमद्गिन—मैं क्या जानताथा कि गुरू-शिष्य कल इस प्रकार लड़ पड़ेंगे ?

सेनापति प्रतर्वन-किन्तु तृत्सुत्रों का अत्याचार सहना भी अब सम्भव नहीं है।

कर्द्म-इसे कीन अस्त्रीकार करता है, किन्तु यह तो तीसरी ही बात होने जा रही है ?

[ खांसता है। किसी के पैरों की त्राहट सुनाई पड़ती है।] जमदरिन—श-श-श । विश्वस्थ त्रा रहा है।

[ विश्वरथ त्राता है—बाईस-पच्चीस वर्ष का सुन्दर युवक, तेजस्विता के कारण प्रस्त सूर्य केसमान लगना-सा । वह इन दिनों मुरभा गया है। उसकी श्रांखें भी श्रस्वाभाविक तेज से चमकती किसी रोगी की त्रांखों के समान लग रही हैं। उसके मुख पर चिन्ता छाई हुई है—कहीं कोई उसकाजी न दुखा दे। वह थोड़ी-थोड़ी देर में ऐसा व्यवहार करता है मानो वह बेसुध हो, सब-से भिन्न कुछ देख रहा हो, सुन रहा हो। वह आता है और किसीकी ओर देखे बिना ही, अग्निक ड की ओर देखता रहता है। जमदग्नि, प्रतर्दन और कर्दम खड़े हो जाते हैं।]

सेनापति प्रतर्दन-[ विश्वरथ के पास आकर ] भरतश्रेष्ठ !

ये कर्दम मघवन आये हैं।

कर्दम-[कुछ पास आकर] कौशिक ! राजन् ! कैसे हैं आप ? सोचा कि चलुं मिल आऊं।

विश्वरथ - [ स्तेह-भरे स्वर में ] सुके समकाने ब्राये हो ? कर्दम — [उलमान में पड़कर] नहीं — नहीं — मैं तो यूं ही बात करने चला श्राया हूं।

विश्वरथ —[ चित्त ठिकाने करके ] हाँ हाँ, बड़ो प्रसन्नता से । कहिए क्या त्राज्ञा है ?

[सव वैठ जाते हैं। विश्वस्थ नीचे देखकर, बेसुध हो जाता है।]

कर्दम-[ संकुचित होकर ] कल जाने का निश्चय है ?

विश्वरथ [वेसुधी से जागकर] क्या कहा ? जाने का ? हाँ। [ चारों च्योर देखकर फिर वेसुध हो जाता है।]

क र्नम-[ खांस कर ] इं हं, गुरूजी तो बिगड़े ही रहेंगे।

विश्वरथ—[फिर सावधान होकर ] ऐं! गुरू! [गिड़-गिड़ा कर ] कर्दम ! मुक्ते समक्ता कर क्या करोगे ? भगवान मैत्रावरुखः की-सी वाग्री और बुद्धि किसके पास है ? और वे भी मुक्ते नहीं समका पाए।

कर्ट्म—[ व्यथ्रता से ] नहीं—नहीं। पर में समकाने नहीं त्राया हूं।

विश्वरथ—[दीन भाव से ] सुक्त पर दया की जिए। में इतना ही चाहता हूं। मैंने सब सुन लिया है। पर सुक्ते देव की आज्ञा सुनाई पड़ रही है।

[ वह बेसुध हो जाना है। ऋच का प्रवेश । ]

ऋज्— मुनियों में श्रेष्ठ भगवान् विशय् की आ रहे हैं। लीकिए आ गए!

बिश्वरथ-[चौंक कर ] बोदो !

[सब खड़े हो जाते हैं, और विश्वरथ आगे बढ़ता है। विशिष्ठ आते हैं। यह रंग, रूप और चलने के ढंग से स्पष्ट जान पड़ता है कि ये अगस्त्य के भाई हैं पर उनके जेसी तजस्विता और कठोरता इनमें नहीं दिखाई पड़ती। पृण्णिमा के प्रकाश साविशुद्ध शान्त, सात्विक और सौम्य प्रकाश उन्हें घर हुए है। किन्तु कार्तिकी पृण्मा किसी से छिपी नहीं रह सकती। उनका हौस्य विद्याभ्यास में निरत व्यक्ति का-सा है।]

वशिष्ठ—िहँस कर विश्वरथ है क्या ?

विश्वरथ-मुनिवर्य ! वन्दन करता हूं। [पेरों पड़ता है।]

जमद्गिन-महिषं ! मैं भी-

[ पैरों पड़ता हैं। प्रतर्रन श्रीर कर्रम भी पैरों पड़ते हैं विशष्ठ—वस्तो! सौ शरद् जियो। बैठो [सब वैठ जाते

विश्वरथ-[बड़े ही यत्नपूर्वक चित्त को ठिकाने रखकर ]

मुनिवय ! श्राप श्राये हैं, बड़ी कृपा की । कहिये, श्राज्ञा की जिए!

विशष्ठ—विश्वरथ ! मुक्ते तुमसे कुछ बातें करनी हैं — खुबे मन से । अभी तक मैं तुम्हारे मन की बात नहीं जान सका हूं। मुक्ते बता सकोगे ?

विश्वरथ-[ सखेद ] बड़ी प्रसन्नता से । ये सब अपने ही लोग

वशिष्ठ-यह देव की श्राज्ञा नहीं है [तिरस्कारपृर्वेक, हँसकर] यह किसकी प्रेरणा है, इसे में समभ सकता हूं।

विश्वरथ—[ ऋधीर होकर ] भगवती लोपामुद्रा को मैं पूज्य मानता हूं। उनकी यदि यह प्रेरणा हो, तब भी उसमें मुक्ते देव की श्राज्ञा मुनाई पड़ती है।

वशिष्ठ—िकन्तु शांबरी आर्या नहीं है।

विश्वरथ— [ उत्साहपूर्वक ] नहीं, नहीं ? क्यों नहीं ? वेदज्ञ मुनिवैर्य ! दस्युकन्या दासी बनाई जा सकती है, रखेल बनाई जा सकती है, तो—तो भार्या क्यों नहीं ? उसमें जैसी शुद्धि श्रोर स्नेह है वह श्रार्य भी नहीं पा सकते। उसने मेरे लिए श्रपने पिता को भी मरवा डाला। यह क्या कम है ?

वशिष्ठ—[तटस्थ न्यायवृत्ति से ] वत्स ! यह लड़कपन है—देवाज्ञा नहीं । उससे तुम्हें काली-कलूटी, नकटी-बूची सन्तानें होंगी, उन्हें तुम अथर्वण और अगस्त्य की विद्या का अधिकारी बनाओंगे ? उन्हें कुशिक और जन्हु के सिंहासन पर बिटाओंगे ?

[प्रतर्दन और कर्दम सिर हिलाकर अनुमति दिखाते हैं।]

विश्वरथ—[पूज्य भाव से भरे स्वर में] मुनिवर्य ! मैं दिन-रात देवों की प्रेरणा के लिए प्रार्थना करता हूं। पर मुक्ते यह बात समक्त में ही नहीं आ रही है। सहस्रों इरूपा आर्थाएं प्राम-प्राम मारी-मारी फिर रही हैं, फिर शाम्बरी क्यों नहीं आर्या हो सकती ?

वशिष्ठ — [निश्चलतापूर्वक] आर्यं बनते नहीं हैं, जन्म लेते हैं। विश्वरथ — [चिल्लाकर] नहीं — नहीं — नहीं । मुक्ते देव की वाणी कुछ और ही सुनाई पड़ रही हैं। मुक्तों यदि आर्यंत्व है, तो मैं दूसरों को क्यों नहीं अर्पित कर सकता ? और यदि न अर्पित कर सक्,ं तो मेरेतप में उतनी कमी है।

वशिष्ठ — [अत्यंत अरुचि दिखाते हुए] मैं नहीं समकता था कि तू इतना पागल हो गया है। अनार्य भी कभी आर्य हो सकते हैं ?

विश्वारथ—[ऋाकुल होकर] नहीं हो सकते तो अथर्वण, अंगिरा श्रौर मैत्रावरण की विद्या व्यर्थ है। आपका तप श्रौर शुद्धि निरर्थ के हैं। मुनि![ऋकुलाकर] कोई भी मुक्ते नहीं समक्त रहा है। देव! देव! मैं सच्चा हूं था ये सब लोग?

[वेसुध होकर श्रंतरिच में ताकता रह जाता है। थोड़ी देर कोई कुछ नहीं वोलता।]

विशिष्ठ—[उठकर] त् नहीं मानेगा ? तो अच्छी बात है। पर अनन्त काल तक आर्यों के विध्वंसक के रूप में प्रसिद्ध रहेगा। पितृगख भी तुभे स्वीकार नहीं करेंगे।

[सब खड़े हो जाते हैं।]

विश्वरथ—[िसर नीचे लटकाकर] जैसी देव की इच्छा। मुनि-वर्ष! मैं देव के अधीन हूं। पर—पर—इसी में, जो मैं कर रहा हूं इसी में कहीं आर्थों का उद्धार न समाया हो ? [पैरों पड़ता हैं।]

वशिष्ठ-अच्छी बात है! देववरुण तुभे सद्युद्धि दें।

[जाते हैं।]

विश्वरथ—[वेखवरी में से जागकर] कर्दम ! प्रतदंन ! मुक्ते चमा करना । [निश्चयपूर्वक ] चाहें तो भरत जन्हु का सिंहासन दूसरे को दे सकते हैं । शाम्बरी के बिना मैं अकेला उस सिंहासन पर नहीं चहुंगा। चाहो तो जाओ—[ अधीरतापूर्वक ] मुक्ते छोड़कर, चले जाओ।

सेनापति प्रतदेन-[घवड़ाकर] क्रो मेरे देव ! कर्दम-कचमर निकल गया !

—कच्मर ।नकल गया !

[सिर हिलाता हुआ बाहर जाता है।]

सेनापति प्रतर्दन-भागव ! क्या करेंगे ?

जमद्गिन—देव की इच्छा के श्रधीन होकर बैठ रहना है, श्रौर हो ही क्या सकता है ?

#### [रोहिणी त्राती है।]

रोहिणी-कोशिक है। भागव!

सेनापति प्रतद्न-पधारिये।

जमद्गिन—[चिन्ताप्वेक] त् कहाँ से आ रही है ? गुरूदेव का उन्ह संदेश है क्या ?

र्रेंहिंगी—[ सखेद सिर हिलाती है।] नहीं, मुक्ते कौशिक से मिलना है। कैसा है ?

जमद्गि-[ निराश होकर ] बुरा ! बहुत बुरा हो रहा है। रोहिणी-मुक्ते कौशिक के साथ बात करना है।

जमद्गिन-अकेले में १

रोहिस्मी-हाँ।

जमद्गि-बैठ ! मैं भेजता हूं।

सेनापति प्रतद्न-तो में त्राज्ञा लेता हूं। बहुत तैयारी करनी है।

[ जमदिग्न ऋन्दर जाता है। प्रतर्दन धीरे-धीरे ऋग्नि के पास जाकरे एक पाटे पर वैठ जाता है। विश्वरथ आता है ऋौर पास आकर खड़ा रह जाता है।]

विश्वरथ [ सस्तेह, खेद-भरे स्वर में ] रोहिखी ! तू ?

[ बैठता है, पर अग्नि की ओर देख बेखबर हो जाता है।]

रोहिग्गी—[धीरे से ] काँशिक—काँशिक! [साश्रु] क्या मुक्ससे नाराज है ? [विश्वरथ बेखबर बेठा रहता है।] मुक्ससे भी नहीं बोलेगा ?

[ उसके सामने देखता है। वह रोती है और आँचल से आंस् पोछती है।]

विश्वरथ—[सावधान होकर, चौंक कर] नहीं ! नहीं ! [गिड़-गिड़ाकर ] रो नहीं । त रोती है, यह मुक्तसे देखा नहीं जाता ।

[ सिसकता है।]

रोहिए।—[चिकत होकर] विश्वस्थ ! तू भी रोता है ? विश्वस्थ—[सिसककर] रो लेने दे मुक्ते ! रो लेने दे ! तेरे ही सामने नहीं रोऊंगा तो किसके सामने रोऊंगा ? [दीनभाव से] तू इतने दिन मुक्तसे मिली भी नहीं।

रोहिग्गी—[ आंसू पोंछकर ] तू इतना नाराज था कि तेरे पास आने की मेरी हिम्मत ही न हुई।

विश्वरथ—[ चिकत होकर ] नाराज ! किसने कहा ?

रोहिंगी—[फीकी हंसी हंस कर ] सारा संसार कह रहा है।

विश्वरथ—श्रोर त् मान लेती है ? रोहिणी ! [ ध्यानपूर्वक देखकर ] तेरी प्रकृति कैसी है ? जान पड़ता है, श्रच्छी नहीं है । देख......शौर [ बुछ भूली बात याद करते हुए ] तेरे लग्न के सम्बन्ध में.......सुदास के साथ...... [ कुछ याद नहीं स्त्राता है । निराश होकर ] मैंने क्या सुना था ? टीक याद नहीं [ निःश्वास होड़कर दीन भाव से ] मेरा सिर चकरा गया है । सब—सब— मुक्त भूब जाता है । [ रोहिणी की श्रार देखता रह जाता है । ]

रोहिए।—कोशिक ! काका ने मुक्त पर दया करके सुदास के साथः इर्ड मेरी सगाई को तुड्वा दिया ।

विश्वरथ—[हर्ष के आवेश में ] तृ सुदास के साथ विवाह नहीं करेगी? [चित्त ठिकाने आ जाने से मुख पर वेदना मलक आती हैं।] ओ देव! देव!

रोहिएी-[ गिड़गिड़ा कर ] कौशिक !

विश्वरथ—[ त्रस्त होकर] क्या देव मुक्ते जीता ही जला देनाः चाहते हैं ? [ त्रांसू पोंछता है ।]

रोहिसी-[दीनभाव से ] विश्वस्थ-

विश्वरथ—[रुद्न के, स्वर में] किसी दिन मैं इस प्रसंग के लिए बिलखा करता था। श्राज [रुद्न के स्वर में] तुक्ते मैं शांबरी की सौत किस मुंह से बना सकता हूँ ? [रो देता है।] रोहिणी—[निराशा से भरकर] ये स्वप्न छोड़ दे पगर्छ ! [ ऋाँख पोंछकर सावधान हो जाती है।] सुन! मैं क्या कहने ऋाई थी और क्या कह गई।

विश्वरथ—[स्वस्थ होने का प्रयत्न करते हुए गकहना है ? रोहिंग्गि—तुके पता है ? जो तू शांबरी को कल नहीं सौंप देगा तो – नो—

विश्वर्थ-में जानता हूँ।

शोहिणी—नहीं, तू नहीं जानता—तात प्राख त्याग ढेंगे। विश्वरथ—[एकाएक चौकन्ना होकर, फटी आंखों से] ऐं! क्या कहती है?

रोहिग्री-अभी ही उन्होंने मुक्ते अपना संकल्प बताया है।

विश्वरथ—[त्र्यात्म-तिरस्कार से] त्रौर में त्रनार्थ—कुलद्रोही— जातिद्रोही—गुरू हत्यारा ! [ स्वर टूटने लगता है ] तेरा भी हत्यारा !

रोहिणी—तो यह ज़िंद लेकर क्यों बैठ गया है ? शाम्बरी तेरे साथ रह कर क्या सुखी हो सकेगी ?

विश्वरथ—नहीं, उस हतभागिनी के भाग्य में तो दुःख-ही-दुःख बिखा है। [जरा देर बेख़बर देखता रह जाता हैं] पर—पर देव [आकृन्द करके] रोहिणी !—देव सुभे चैन नहीं खेने दे रहे हैं। [रुक कर] सुभे वरुणदेव रोज़ कहते हैं—तूने उसे स्वीकार किया। मन, वाणी और कर्म से परनी बनाया—और उसे जीवन-संगिनी बनाने से डरता है ? मेरे वतों को तोड़ेगा ?

रोहिंग्गी-लेकिन वह तो काली है, श्रनाय है-

विश्वरथ — रोहिणी ! देव कुछ और ही आज्ञा कर रहे हैं। मेरे हृदय में, मेरी वाणी के द्वारा उनके वचन की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। [प्रेरणामय स्वर में ] वरुण ने स्पष्ट कह दिया है — आय त्व रूप और रंग में नहीं है। वह तो तप के कारण होता है — सत्य में — ऋत के अनुसरण से जो सब [ दैवी ध्वनि उसके शब्दों में गूंज रही

हैं। ] शांबरी को त्यागने की बात कर रहे हैं, वे वर्ण-होष श्रीर जन्मभेड़ के अनाय त्व की वांछना करते हैं। शांबरी के रंग के लिए तू जलकर भस्म हो जायगी, तभी उसमें से सच्चा श्रायंत्व प्रकट होगा। लाखों शंबर उस राख को शरीर पर मलकर श्रायं बनेंगे श्रीर मेरी पूजा को श्रवरिडत रखेंगे।

[ खएड नि:शब्द हो जाता है।]

शांबरी—[ नेपथ्य में , ऋत्यन्त निर्वत स्वर में ] कौशिक— विश्वरथ—[जैसे नींद से जाग रहा हो] क्रो ! क्रो !....[रोहिगी'

से, दीन-भाव सं] देख, वह मुक्ते बुला रही है। रोहिशी ! मैं क्या करूं ? मैं गुरू का कहा मानता हूं तो शाम्बरी देह त्याग देगी—मैं मर जाऊंगा—देव श्रीर पितृगय मुक्ते शाप देंगे।

शाम्बरी-[नेपथ्य से] कौशिक !-

विश्वरथ - श्राया। [चला जाता है।]

रोहि एरी — [धीरे-धीरे, साशुकंठ से] दो में से एक .... कल मरने वाले हैं.... श्रीर ... साथ ही मैं तो मरू गी ही...... देव !

[हाथ में ठोडी रख कर, अग्नि की ओर देखती हुई वह पुतले जैसी बैठी रह जाती है। पीछे से लोपामुद्रा आती है। वह धीरे-श्रीरे रोहिसी के पास आकर त्नेह-भरे नयनों से देखती रह जाती हैं।]

लोपामुद्रा-[ रोहिस्सी के खवे पर हाथ रखकर ] बहन ! तू यहां कैसे ?

रोहि र्णी-[ चौंककर ] भगवती ! वन्दन करती हूँ।

लोपामुद्रा—[हंसकर सिर पर हाथ रख लेती है।] त् यहां केंसे ? विश्वरथ को समकाने श्राई है ?

रोहिएगि—में कैसे समकासकती हूं ? [सिर पर हाथ रख कर] मेरा भाग्य ही फूट गया।

लोपामुद्रा-क्या कह रही है ?

रोहिस्सी—[रोत हुए] भगवता ! मनुजों से दो स्विक्तियों की वासी मेरे जीवन का सूत्र है। कल सबेरे दोनों में से एक या दोनों हो मरने वाले हैं — क्रोर मेरे जीवन का मूत्र इट जायगा।

लोपासुद्रा-[ चिकत होकर ] दो कॅन ?

रोहिस्सी-पिताजी श्रीर विश्वस्थ, दोनों में से जिसका भी संकल्य इट जायना वही प्रास्त त्यान देना।

लोपासुद्रा—[फीकी पड़ जाती हैं किया कहती है । पिनाजी ! रोहि.गी—[विवश भाव से] हाँ, मैत्रावरुण ने प्रतिज्ञा की है। यदि विश्वरथ कल शाम्बरी को नहीं मौंप देगा, तो वे यमलोक चले जायंगे। मैं क्या करूं ! सुके कुछ भी सुक नहीं रहा है। भगवती ! भगवती ! बुछ रास्ता लुकायो। इन दोनों के दिना मैं कैसे जी सकृंगी ? [रोती हैं।]

लोपामुद्रा—[ कुछ देर विचार करती है। उसकी आँखों में तेज मृतकता है और फिर लय हो जाता है। प्रार से ] रोहिशी मैं जानती हूं—विश्वरथ के हृद्य में भी तेरा वास है। क्या रास्ता सुमाऊं? [विचारमग्न होकर] मैं कल तो जाने ही वाली हूं—

रोहिर्गा-[गिड़गिड़ा कर] नहीं—नहीं—न ुंजान्नो। तुम्हारे सिना विश्वतथ श्रौर किसीकी बात नहीं मानेगा। मुक्त पर दया करो, मैं पैरों पड़ती हूं। [हाथ जोड़ती है।]

रोहिणी—[ चौंककर ] तुम्हारा ?

लोपामुद्रा—[ हंसकर वात उड़ा देती है। ] रोहिणी ! उठ— आंस् पोंड़ । [ कुछ विचार आ जाता है । हंसकर, संकल्पपूर्वक ] दोनों में से कोई भी नहीं मरेगा—यदि मैं जीवित रही तो। हो गया १ रोहिग्गी—[ अचरज में पड़कर ] भगवती !—

लोपामुद्रा—ग्रांस् पोंछ । [ चुनौती देकर ] देखें तो—[ विजय-के भाव से हँसकर ] व दोनों हमें मारते हैं कि हम उन दोनों की बचा लेती हैं।

रोहिर्णी—[ प्रशंसामग्न होकर ] भगवती ! आप तो उषा की अवतार हैं।

लोपामुद्रा—त् यहीं उहर। [रोहिस्सि के खबे पर प्यार से हाथ रखकर ] कौशिक के जी को सांत्वना मिलेगी। [जाती है। ]

रोहिएगि—[अग्निकी अगेर देखते हुए] अरे देव ! क्या होगा ?

[ थोड़ी देर में विश्वरथ शाम्बरी की कमर पर हाथ रख-कर, चलने में सहारा देता हुआ आता है। शाम्बरी बीस बरस की काली, बूची, गर्भवती युवती है। उसकी आंखें बड़ी, फीकी और मरती हुई हरिणी के समान हैं। वह बड़ी मुश्किल से चल रही है। सदा विश्वरथ पर ही अपनी आंखें टिकाये रखने की उसे आदत हो गई है।]

विश्वरथ- उम्रा ! देख, यह है रोहिणी ! मैने तुमसे इसका जिक किया थान।

जश्र-[ अशक्त म्वर में ] रोहिणी ! [ विश्वरथ उसे चौकी पर बिठाता है । ]

रोहिग्गी-नयों बहन! कैसी हो ?

उप्रा—[डरकर]उन—भयानक—तेरे भैरव की लड़की [विश्वरथ से ] मेरे पिता को जिन्होंने मरवा दिया, वे ?

विश्वरथ—[ थके रवर में ] भूल जा वह सब ! वे तो भर गुरू हैं—बाप से भी श्रिषक पूज्य। [ रोहिस्सी की श्रोर देखकर ] यह तो मेरी बालकपन की सखी है। मैं श्रोर यह गुरू के श्राश्रम में साथ-

न्साथ ही पत्ते हैं। रोहिस्हो — दयाई स्वर् में वहन शास्त्ररी ! उसे नहीं। [शास्वरी बोलती नहीं है ! विश्वरथ सखेद रोहिए। की श्रोर देख रहा है। थोड़ी देर कोई नहीं बोलता 🖓 रोहिणी-विश्वरथ ! जो कुछ भी हो । मैं तो बाजपन की सखी ही हूँ। [ उठकर ] अच्छा चल्ं, फिर छाऊंगी। विश्वरथ—ब्रब्धी बात है ! [ रोहिली उठकर जाने की होती .है। सामने से प्रतर्दन हांपता हुआ आना है . सो रोहिसी वापम लौट त्रानी हैं।] क्यों प्रतर्दन क्या दातहै मेनापति प्रतर्दन—[ घबडाये स्वर् में राजन ! मालूम हुन्ना ? गुरू ने प्राण त्यागने की प्रतिज्ञः की है। विश्वरथ—[ सम्बद् ] मैं जानता हूं । सेनापति प्रतदेन-राजा दिवादाम मेन्य तैयार कर रहे हैं। विश्वरथ—[ वेपरवाही से ] किसलिए ? स्रोनापति प्रतर्दन-श्रापको जाने से रोकने के लिए । विश्वरथ—ऋच्छी बात है। ऋपने सैन्य को भी तेयार करो । सेनापति प्रतर्देन—[ उल्मन में पड़कर खड़ा रह जाता है।] राजन्! विश्वरथ- विपरवाही से ] क्या है ? किमक मन ! कह हाल। सेनापति प्रतर्दन-भरतश्रेष्ठ! [ ज्ञोभपूर्वक ] गुरू की

,शितज्ञा का सबको पता ज़िंग गया है। इसिलए—इसिलए—[ ऋधिक बोला नहीं जाता है, सो कि जाता है।] विश्वरथ—[ विजय के भाव से ] यानी भरत मेरे लिए नहीं लड़ेंगे। यही न ? सेनापित प्रतर्दन —[ज़वान सूख जाती है।] बहुतों के मन में

ऐसा है जरूर। मैं-- रिक जाना है। ]

विश्वरथ-प्रतद्दंन ! जा।

उत्रा•-[विश्वरथ का मुंह देखकर घबड़ाती है। उसका हाथ पकड़कर ]विश्वरथ! मुक्ते छोड़ न देना....

विश्वरथ—घबरा मत ! [प्रतर्दन से, निश्चय के साथ ] जा, भरतों से जाकर कह दे कि सबको अपनी सेवा से मुक्त करता हूँ— रोहिणी! तू भी जा, और गुरू से कह दे [गांभीर्य से त्राकाश की त्रोर देखकर ] वरुणदेव अपने बालक को वापस बुला रहे हैं।[ द्वार में से त्रा रही धूप को देखने लगता है। एकाएक खड़े होकर ] जाओ! में विश्वास दिलाता हूँ—अभी ही।

रोहिग्गी-क्या ?

विश्वरथ— [ उत्साहपूर्वक ] कि शाम्बरी आर्या हो गई है या नहीं ?

रोहिएगिं—[ चौंककर ] क्सिके सामने ?

विश्वरथ—[धूप की ऋोर देखते हुए] सूर्यदेव के सम्मुख—थे रहे—मौजूद हैं। [भयंकर भाव से] निश्चय करा देने के बाद, इसके साथ मैं मृत्युलोक छोड़ दूंगा।

रोहिग्गी—[ घवराकर सिरपर हाथ दे लेती हैं ] श्रो — सेनापित प्रतर्द न— [ पीछे हटकर ] राजन्—

प्या—[हाथ तम्बा काके] दिश्वस्थ ! मुक्ते छोड़ न देना, मैं अकेली हूँ।

[ वैठकर विश्वाथ का हाथ एकड़ती है। विश्वरथ सूर्य के बिम्ब की ऋोर देख रहा है।]

विश्वरथ— [प्रार्थना के स्वर में ] देव ! कहो—कहो— सुक्तमे—गाधि के पुत्र से— मैत्रावरण के शिष्य से— कि उग्रा आर्थ है जा अनार्थ हैं। देव ! [पानी लेकर शाम्बरी पर छिड़कता है।] मैंने इसका परिसिंचन विया है— सत्य और ऋत के द्वारा। [अस्तगत सूर्य-विम्ब द्वार में मानो मद्र जाता हैं।] उग्रा! वे आए सविता, हाथ जोड़ ! उनकी कृपा की याचना कर कि तेरी बुद्धि को ब्रेरणा श्रदान करें। बोज—ॐ तल्सवितुर्वरेण्यत्र ।

उप्रा—[ भयपूर्वक ] तत्सविनुर्वरेण्यम् ।

विश्वरथ —भगोदेवस्य।

उम्रा- भगोंदेवस्य ।

विश्वरथ—धीमहि धियो योनः प्रचोदयात ।

्विश्वरथ—[ वेजान हो जाता है।]देव! सविता! बोलो!

[ ऐसे गिड़गिड़ाकर जैसे प्राण जा रहा हो ] उद्या द्वार्या है या नहीं ? बोलो [साश्रु स्वर में ] यह द्वार्या है या नहीं ?

[मूर्य-विम्य वड़ा और लाल हो जाता है। उससे द्वार भर जाता है। वह सोने से महे हुए रथ का रूप धारण कर लेता है। सूर्य प्रकट होने हैं। तप्त सुवर्ण-से तेजोमय शरीर और जाड़बल्यमान मुकुट और कवच पहने सबको अन्धे कर देने वाले देव पलभर दृष्टिगोचर होते हैं। प्रतर्दन घवराकर भूमि पर औंधा गिर जाता है। रोहिणी आंखों पर हाथ देकर प्रणिपात करती है। उम्रा वेभान हो जाती है। विश्वरथ घुटनों के वल बैठकर, दोनों हाथ लम्बे करके, फटी, गिड़गिड़ाती आंखों से पाल-सा प्रार्थना कर रहा है।]

मूर्यदेव—हां ! [चारों दिशात्रों में त्रावाज गूंज उठती है । ] [धीरे से सूर्य नारायण ऋदष्ट हो जाते हैं । धृप चली जाती है । विश्वरथ मृद्धित हो जाता है । ]

थ्वरथ मृद्धित हा जाता ह।] [परदा गिरता है।]

# चौथा स्रंक

ससय-सन्ध्या।

स्थल- श्रतिथिग्व का उद्यान।

[अगस्त्य के आश्रम का तपोवन और भरतों के हर्म्य का र उद्यान जहां मिलता है वहां एक कुंज। दाईं ओर एक पगडराडी मार्ग गांव में जाता है। आगे से दाईं ओर एक पगडराडी अगस्त्य के आश्रम में जाती है। बाईं ओर सरस्वती बह रही हैं। उस ओर घाट है और वहां दो-तीन नाव दिखाई पड़ रही हैं। बायें हाथ की ओर विश्वरथ के हर्म्य का मार्ग जाता है। बाईं ओर बड़े थाले वाला पुराना पीपल खड़ा है। चारों ओर छोटे-बड़े बृज्ञ निकल आये हैं। कुछ बृज्ञों पर फूल महक रहे हैं। जूही की एक बेल पीपल पर लिपटकर भूमि तक लटक गई है।

म्यांस्त हो गया है। दिन का प्रकाश फीका पड़ता जा रहा है। सरस्वती के उस पार, आकाश में चन्द्रमा चढ़ने लगा है और उसके वढ़ते हुए प्रकाश में वृत्तों की लम्बी छाया चए-चए छोटी होती जा रही है। लोपामुद्रा धीरे-धीरे बोलती हुई आती हैं। इस समय वह मृग-चर्म धारण किये हुए है। उसका मुख चांद्नी में चमक रहा है। उसकी आंखों से तेज वरस रहा है।

लोपामुद्रा-मरस्वती माता ! यदि मैं तुम्हारी पुत्री हूं, यदि मेंने जीवन भर सत्य का श्राचरण किया हो, तो सुके बुद्धि प्रदान करो [हाथ जोड़कर] वाग्देवी! भारती! अपने भरतों के उदार के लिए आओ न। मेरी मां! मेरी वाणों में आकर वस जाओ चिन्द्र की ओर देखते हुए ] सोम! अपने अनुपम सौन्दर्भ में मुक्त सींच दो। उषा देवी! माता! अपनी पुत्रों के सर्वाक्त को प्रकाश में भर दो। दो व्यक्ति, जो मेरे हृदय में बले हैं, वे दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गये हैं। [बादल की ओर देखकर] वरुण! देवाधिदेव! दोनों आपके पुत्र हैं—दोनों ही विय हैं। उनका उदार करने की शक्ति मुक्ते प्रदान करो। [तिनक्त हं सकर] अपने देव! मेरी जड़जा जलाकर भरून कर दो महा! मेरा संयम इतनो हूर उड़ा ले जायों कि उनकी धृत भी न मिल पावे। [दोनों हाथ जोड़कर, नीच मुक्तकर युटनों के बल बैठ जाती हैं। अत्यन्त दीनता में आकाश की ओर देखनी हैं। इतने में ही पत्तों की सरसराहट होनी हैं। वह उठकर वहां में चली जाती हैं।

[उम्रा धीरे-धोरे रोती हुई ऋाती हैं। यह वड़ी कठिनाई से खल रही है। बाल खुले, दीन मुख पर दुःसह बेदना। उसे ऋाती देखकर, पीपल पर से एक पत्ते पंख फड़कड़ाकर उड़ जाता है। वह चौंकती है, ऊपर की ऋोर देखती है और चन्द्रमा को एक टक देखती रह जाती है। वह रोते हुए बोल रही है। लोपामुद्रा बुज़ की ऋोट में छिप जाती है।

उम्रा — चन्द्रमा ! पिता ! बतास्रो, उन्हें क्या हो गया है ? स्राज्ञ तीन दिन हो गए । मैं ो उन्हें हंसते हुए नहीं देखा । मेरी प्यासी स्रांखें तड़प रही हैं । मेरे चन्द्रमा ! क्या मुक्ते नहीं बतास्रोगे कि उनका हास्य कहां चला गया ? [स्रांसू पांछ्रती है ।] मैं बड़ी दुखिया हूं । न मेरे घर हैं — न पिता हैं – न जाति ही है । मेरे सब कुछ बस कौशिक हैं । उन्हें भी नहीं रहने दोगे तो मैं कहां जाऊंगी ? विचार करके] क्या रूठ गए हैं ? क्या मैं उन्हें स्रच्छी नहीं लगी ? क्या उनका चित्त कोई दूसरा चुरा ले गया है ? मैं क्या करूं ?

[ पीप्रल के पास आकर सीढ़ी पर बैठ जाती है और बलैया लेती हैं।]

उप्रा—पीपल! मेरे देव! मेरे तो जितने श्रात्मीय थे सभी चल बसे.... मुक्त दुखियारी का एक त्ही श्रासरा है। [समभाते हुए] विश्वरथ भले ही कहें कि तुम देव नहीं हो। पर मेरी माँ और दादी तो तुम्हारा ही पूजन करती थीं। कौशिक के देवता से तो मुक्ते हर लगता है। पर मेरे पीपल! तुम मेरी रचा करो। में तुम्हारा थाला घोऊंगी— तुम्हें कुंकुम और श्रचत चढ़ाऊंगी। मेरे कौशिक हंस दें तो मैं तुम्हें मोगरे की माला चढ़ाऊंगी। वे हंसते नहीं हैं। तुम्हारे पत्तों की मैं निन्य पूजा करूंगी — पीपल उन्हें एक बार हंसा दो न! उन्हें सुखी कर दो न! कुछ देर ठहरकर श्रांग्वें खुलती हैं।]

उत्रा—पीपल ! मेरे सिर की छाया ! तुम उनकी कौनसी बात नहीं जानते हो ? वे मेरे पिता के गढ़ में आए। मैंने उन्हें बुलाया; वे आए; में वृत्त के समान निश्चेतन होकर खड़ी रह गई। वे हँस दिए— मेरी आँखों में वे बस गए— और मैं फिर जी उठी। [थोड़ी देर आँखें मींचकर रह जाती हैं।]

उत्रा-पिता! मेरे पीपल! जिस दिन से वह गौरांगी वहां श्राई, उसी दिन से इनका चित्त विचलित हो गया। वह स्त्री चित्त चुराने की कला जानती है। उसकी जिह्ना में भैरव से भी प्रबल जादू है। जो हास्य वह चुरा ले गई है, वह मुक्ते फिर से दिला दो मेरे पिता! मैं उम्हारे पैरों पड़ती हूं। विश्वरथ कहते हैं कि मैं अब आर्या हो गई हूँ। अच्छी बात है। जो वे कहें, वही ठीक है। उसड़ कर] किन्त पीपल! में तो सदा तुम्हारी ही पूजा करूंगी। बताओ तो सही कि वह हास्य कहां छिप गया है? यहां मैं अपने पिता के घातकों में आ फंसी हूं, यहाँ उनकी हंसी ही मेरा सर्वस्व है। उन्हें हंसा दो उन्हें सुखी कर दो उन्हें मेरे पास रहने दो। मैं उनके पैरों पड़ांगी,

उनके चरणों की सेवा करूंगी।

[थाले पर सिर रख देती है। लोपामुद्रा ऋांखें पोंछती हुई ऋागे ऋाती है ऋौर दड़ी देर तक उम्रा को देखती रहती है। फिर उसके कन्धों पर हाथ रख देती है।]

लोपामुद्रा-[प्यार से] उबा बेटी, क्या करती हो ?

उप्रा—[चौंक कर] गौरांगी तुम कहाँ से आ गई ?

लोपामुद्रा—[धीरे से] मैं यहीं वृम रही थी। तेरा स्वर सुन कर चली श्राई हूँ।

जप्रा—[डरते-डरते हाथ जोड़ कर] देवी ! क्यों मेरे पीछे पड़ी हो ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ?

लोपामुद्रा-पगली ! यह वया कह रही हो ? जहां विश्वस्थ तुम्हारा परुला पकड़ कर खड़ा है, वहां श्रुकेली में ही उसके साथ खड़ी हूं।

उम्रा—गौरांगी, तुम्हारे आते ही मेरा भाग्य फूट गया। तुम आईं अग्रैर कौशिक ने मुक्ते हृदय से उतार दिया— उसी समय से वह गढ़ छोड़ने के लिए तड़पने लगा। [कॅपकॅपी आत ैहै।] तुम्हारे ही कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई—माता मरी— सभी मारे गए। अब मेरा पीछा कब छोड़ोगी?

लोपामुद्रा—बहन ! ष्टपने लोगों से दिद्युदकर त खुली हुई गाँ के समान घबरा गई हैं। मुक्त छोड़कर तुम्हारा खोर तुम्हारे विश्वरथ का कोई नहीं है।

उत्रा—[ घवराकर ] हाय ! हाय ! क्या सच ? तो हमारा क्या होगा ?

लोपामुद्रा-- [ ममनापृर्वक ] उग्रा ! तृ हमारे लोगों को जानती नहीं है। तृ कोशिक को सुखी नहीं कर रही हैं, त्रोर वह तुम्हारे लिए प्रतिष्टा, राज्य त्रोर जीवन तक छोड़ने को बैठा हुन्रा है ।

उम्रा—[सिर पर हाथ रखकर] गौरांगी ! तुम बड़ी चतुर

हो। [ श्राशंका से ] यही सब करके क्या तुम मेरे कौशिक को छीन लेना चाहती हो ?

लोपामुद्रा-श्वरी मुर्खे ! श्रभी भी तू नहीं समक पाई ? वह तो मेरा पुत्र है ।

उया-तो फिर उन्हें मुक्तसे छीन क्यों रही हो ?

लोपामुद्रा—बेटी ! में तुमे कैसे समकाऊं ? मैं तुम्हारे लिए बाधक नहीं हो रही हूँ, पर हमारे जाति के लोग हो रहे हैं। जातिशुद्धि की रचा के लिए हम असुरों से भी अधिक विकराल हो उठते हैं।

उम्रा—में भी कितनी हतभागिनी हूँ। बाप की हत्या कराकर, श्रव कौशिक की हत्या कराने श्रा बैठी हूँ। [रोकर] माता! मेरा कोई नहीं है। [उससे लिपट जाती है।]

लोपामुद्रा—उत्रा ! तुम घबराश्चो मत । सुनो ! श्वभी तुम्हारे ही कारण सारा संसार विश्वरथ पर उत्तर पड़ा है । मेरी बात मानो श्चौर मेरे आश्रम में चली चलो । में तुम्हें श्वपनी बेटी के समान रख्ंगी । सन्तान हो जाने पर तुम्हें फिर कौशिक को सौंप दुंगी ।

उग्रा — मेरे चले जाने पर क्या कौशिक बच सकेगा ? [फिर संदिग्ध होकर] ना-ना-ना! श्रपने कौशिक को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊ गी।

लोपामुद्रा—यदि साथ रहोगी तो कल प्रातःकाल उसे जीता नहीं 'पाओगी। देखो ! में उसे भी साथ चलने के लिए समका रही हूँ। पर 'यदि वह नहीं भी माने तो तुम मेरे साथ अवश्य चली चलना। [ उम्रा विचार करती है। विश्वरथ आता है। वह धीरे-धीरे ऐसे चल रहा है मानो आधा नींद में हो ।]

विश्वरथ — [स्रेट्युक्त स्वर में ] उम्रा ! तू यहां है ? [त्र्याकर] कौन, भगवती ? [उम्रा से ] तू इस सदीं में ठिछर जायगी, में तुक्ते कब से खोज रहा हूँ। [उम्रा के कंधे पर प्यार से

## हाथ रखता है।]

लोपामुद्रा—श्रच्छा हुन्ना तुम मिल गए। विश्वरथ, में तुमसे मिलने गई थी पर तुम काम में लगे हुए थे। [धीरे-धीरे] कल शतःकाल मैं चली जाऊंगी, समके!

विश्वरथ—तुम जा रही हो भगवती ! श्रोर में भी कव चला जाऊंगा यह तो द्यावा पृथ्वी का राजा जानता है। [श्रसीम म्नेह से] मैं पृथ्वी पर न रहूँ तो स्नेहोमि से कभी-कभी मुक्ते श्रंजलि दे देना। पितृलोक में बैठे-बैठे मैं तृस हो जाऊंगा।

लोपामुद्रा—[ विश्वरथ को डांटकर ] यह क्या कह रहे हो ? वस्स ! मेरा हृदय फटा जा रहा है। विदा की बेला में भला कहीं ऐसे अमगल शब्द कहे जाते हैं ? [उम्रा दीन वदन से देखती रहती हैं।]

विश्वरथ—[सिर हिलाकर] भगवती! भगवती! नुम जानती नहीं हो? मेरी बात सच निकली। मेरे त्र्योबल से शांबरी श्रार्या हो गई। लोपामुद्रा— चिकित होकर] क्या?

विश्वरथ—भगवती जब गुरू की आज्ञा सुनी तो पलभर को मेरे हृदय में संशय जाग उठा। क्या में दस्यु-क्रन्या को आर्था बना सक् गा ? कहीं में गुरू के प्राण के बदले अपना हठ ही तो नहीं रस्न रहा हूं ? मेंने देवों का आवाहन किया।

लोपामुद्रा-[ चिकत होकर ] फिर ?

विश्वरथ—िकर मैंने सत्य और ऋत से उम्रा का परिसिचन किया और चिमकती आँखों से निभावती! सविता आये—

लोपामुद्रा-[ स्तब्ध होकर ] एँ !

विश्वरथ — हाँ ! सदेह — कनकमय कवच घारण किये हुए । प्रत-र्दन श्रोर रोहिणी भी वहां थे । सूर्यदेव ने साची दी कि उप्राको मैंने श्रार्याबना दिया है ।

लोपामुद्रा—[ भावपूर्वक विश्वरथ के दोनों कन्यों पर हाथ

रम्बकर ] विश्वरथ ! तुम्हें दस्युओं को आर्थ बनाने का मंत्रदर्शन प्राप्त हो गया। जो काम आज तक कोई भी महर्षि नहीं कर पाया, वह आज तुमने कर दिखाया है। [ भेंटकर ] साधुवाद, मेरे पुत्रक! हदय फाइकर अपना हर्ष में तुम्हें कैसे दिखाऊं! [ प्रशंसापूर्वक ] आज तुमने आर्थों का उद्धार कर दिया।

विश्वरथ—आज वो सुक्ते आयों ने त्याग दिया है, कल तो में [सखेद] न जाने कहां होऊंगा ?

लोपामुद्रा-विश्वस्थ ! यदि प्रयाण की ही इच्छा हो तो मेरे साथ चलो न ?

विश्वरथ — [विचार करके] तुम्हारे साथ ? भगवती ! भगवती ! श्राज गुरू, विशिष्ठ, दिवोदास, भरत और श्रार्थ मात्र मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। ऐसे समय में यहाँ से चजा जाऊं ? ऐसा भी कभी हो सकता है? [हढ़तापूर्वक] नहीं — नहीं — । यदि मेरे मंत्रदर्शन में सत्य समाया हुश्रा है तो यहीं से — जहाँ देवाधिदेव सूर्य ने मुभे दर्शन दिये हैं, यहीं से, अपना मंत्र उच्चारित करता हुश्रा में पितृकोक में संचरण करूं गा। [नम्रतापूर्वक] श्रपने सत्य के लिए में सर्वस्व समर्पण करूं गा। इस समर्पण में से निकली हुई मेरे रुधिर की सरिता इस सरस्वती से भी विश्वद्ध — सन्तसिंधु की पाप से मुक्त करेगी।

लोपामुद्रा—[थोड़ी देर पृज्य भाव से देखती रह जाती है। फिर उल्लास से]मेरे पुत्रक! ब्राज मेरा जीवन सफल हो गया। तुक्तमें मैं विश्व का मित्र देख रही हूँ। [फिर हृदय से लगा लेती है।]

विश्वरथ—[लोपामुद्रा के पेरों पड़कर, उसके पैरों की रज सिर पर चढ़ाता है।] भगवती! यह सब श्रापका ही प्रताप है। आपके ही श्राशीर्वाद से मैंने ऋषिपद प्राप्त किया है। श्रापका हो स्मरण करते हुए मैं प्राण छोड़्ंगा। श्राज्ञा दीजिए। लोपामुद्रा—[भुककर उसे उठाती है।] पुत्रक ! अपना प्राण देकर भी यदि में तुम्हें जीवित रख सक् तो—कल प्रातःकाल तुम्हें जीवित देख्ंगी। अभी आज्ञा नहीं दूंगी। कल प्रातःकाल के पश्चात। चलो, उप्रा को सदीं लग रही है। इसे संभालना। उप्रा! बहन! जाओ अव।

[लोपामुद्रा बड़े स्नेह से उमा को उठाती है। विश्वरथ उमा की कूमर पर हाथ रखकर धीरे से उसे ले जाता है। लोपामुद्रा बड़ी देर तक देखती रहती है। फिर बह हँ सकर चली जाती है। अजीगत अंगिरा थका हुआ आता है और चारों और ध्यान से देखता है, और किसीको न देखकर निःश्वास छोड़ता है।]

स्रजीगर्त — [ स्वगत ] सारे गांव में में दी एक स्रभागा रह गया हूं। जब से इस स्त्री ने मेरे घर में पर रखा है, तब से एक भी तो वात सीधी नहीं उतरती। [कपाल पोटकर] जब सब लोग लोपामुद्रा के साथ चले जावंगे तो स्रजीगर्त बैठकर स्रप्ती स्त्री का प्रसृति कमें करेगा। [ थाले पर बैठकर ] ऐसी स्त्री तो कभी देखने में नहीं श्राई। में महर्षि लोपामुद्रा के साथ जाने को तैयार हुसा कि इसे असूति की वेदना हो स्राई। [ तिरस्कारपूर्वक ] प्रहण लगने स्त्राया कि इस प्रार्थाशेष्ठ ने सांप मारना प्रारम्भ कर दिया। [ चारों स्त्रोर देखकर ] मुमसे तो कह गया था कि भगवती यहाँ हैं। कहाँ हैं? इस जड़मित को सर्वत्र महर्षि की ही प्रतिध्वनियाँ सुनाई दिया करती हैं।

[ दिवोदास, लोपामुद्रा और अगस्त्य आते हैं। लोपामुद्रा अद्भुत दिखाई दे रही है। अगस्त्य के मुख पर भयंकर उन्नता है। वे नीचे देखकर चल रहे हैं तो कुछ बोलते हैं, या आँखें ऊंची करते हैं तो उनमें से चिनगारियाँ निकलती दिखाई पड़ती हैं। आरम्भ में दिवोदास भी गम्भीर है।

दिवोदास-कौन है जी ?

त्रजीगर्त में हूं श्रजीगर्त श्रंगिरा । भगवती से मिलने श्रायह हूं । भगवती ! राजन् ! गुरुवर्थ ! वंदना करता हूं ।

रतेतासुद्रा - शनंभीय, क्यों भाई, क्या है ?

अजीगर्त — भगवती ! मुक्त पर दुःख के पहाड़ फट पड़े हैं।

लोपामुद्रा-क्यों ?

अजीगर्त — आपने तो मुक्ते अपने साथ चलने की आज्ञा दे दी। पर वह सुल मेरे भाग्य में कहाँ बदा है ? मेरी स्त्री को प्रसूति की वेदना हो रही है।

लोपामुद्रा-तो जाने दो।

श्रजीगर्त-में फिर पीछे श्राजाऊं तो ठीक रहेगा ?

लोपामुद्रा—हाँ, हाँ ! मेरा त्राश्रम सदा खुला है, जब चाहे आः सकते हो। पर मैंने जो कहा है, वह स्मरण रखना।

अजीगर्त-क्या ?

लोपामुद्रा—मेरे साथ जो भी श्राया वह बिना पछताए नहीं रहा ।

श्रजीगर्त—[ दैन्य भाव से ] मैंने श्रपना सब कुछ श्रापको समर्पित कर दिया है।

लोपासुद्र(—ग्रन्छी बात है, तो उत्तरदायित्व तुम्हारा श्रपना ही. है। क्यों ठीक है न श्रतिथिग्व ?

त्रजीगर्त-त्रच्छा, तो ब्राज्ञा हो ?

लोपामुद्रा— हां। [ श्रजीगर्त तीनों के पैरों पड़कर जाता है। हंसकर ] मैत्रावरुख, श्राप जानते हैं श्रापके शिष्य श्रापका श्राक्षम ब्रोड़कर मेरे साथ श्रा रहे हैं।

अगस्त्य-[ वाध्य होकर ] हाँ।

दिवोदास—[ मुख से गांभीर्य हट जाता है। ] लोपामुदा ! तुम ले जाना चाहों तो गांव-का-गांव तुम्हारे साथ चला चले। जैसे आकाश में उपा है, वैसे ही इस लोक में लोपामुदा है—देखते हैं, देखते जाते हैं, पर जी नहीं थकता।

लोपामुद्रा—[नयनों से स्नेह बरमाकर] ब्राप भी इस बुड़ापं में मुक्ते बना रहे हें? [चारों त्रोर का टह्य दिग्वाकर, उमंग से ] देखिए! देखने को तो चारों ब्रोर का यह दश्य कितना सुन्दर हैं? ब्राप लोगों के लड़ाई-कगड़े का इममें निनक भी स्पर्श नहीं है। सर-स्वती का सुरम्य तह, ब्रगस्य का तपोवन ब्रोर ऐसी ब्रमृतमाविनी चन्द्रिका—श्रव मोंदर्य में कमी कौनसी रह गई है?

हिवोदास—जो कमी थी वह तुमने पूरी कर दी। क्यों लोरामुद्रा, यहाँ क्यों नहीं रह जाती हो ? बचपन में इसी कुंज को तो बेदपाठन से गुंजित किया था, अब भी क्यों नहीं कर देती ?

लोपामुद्रा-राजन्! मेरे पेरों में पंखलगे हैं। स्थान-स्थान का सौन्दर्य और गांव-गांव के मनुष्य मुक्ते बड़े भले लगते हैं:

दिवोदास—[ स्तेह से लोपामुद्रा के कन्धे पर हाथ रखकर ] तो क्या स्थान-स्थान के मनुष्यों को पागल बना देना चाहती हो ? क्यों, सच है न मैत्रावरुण ? [ हंसता है । ]

लोपामुद्रा—श्रतिथिग्व ! मैं तो देवी मरस्वतो के समान हूँ। स्थान-स्थान पर में बहती जाती हूँ—प्यामों को शीतलता प्रदान करती हुई। चणभर किसी को उन्जास से पागल बना देती हूँ, किसीकी श्रांकों में तेज भरती हूँ श्रोर किसीकी नसों में ज्यार। श्रोर में तो बहती ही जाती हूँ। [ श्रांकों नचाकर ] कोई इब न जाय, बस यही ध्यान रखना है। क्यों सच है न मैत्रावरुण ? [ श्रगस्त्य श्रनमने हैं, वे चौंक उठते हैं।]

दिवोदास-किन्तु लोपामुद्रा ! जब बुढ़ापा त्रा जायगा तब ?

लोपामुद्रा—[विनोदपूर्वक] मेरा श्राश्रम है। कुछ शिष्यों की श्रविचल भक्ति है। मेरी धेनुश्रों की प्रति कभी वृद्धी होने वाली नहीं है। चिन्तान करो राजन्![हंसकर] वह दिन में नहीं देख्ंगी। [धृष्टतापूर्वक] उषादेवी मेरे सौन्दर्य की रचा कर रही है। कल जितनी सुन्दर में थी, उससे भी श्रिधिक सुन्दर बनकर में बिछीने से उठती हूँ। सर्वत्रगामी काल भी मेरे शरीर पर पदचिन्ह रखने का साहस नहीं कर सकता-। क्या सोच रहे हो अगस्त्य ?

त्रगस्त्य — [ ऋत्यन्त गम्भीर भाव से, बाध्य होकर ] इस विषय में मेंने सोचा ही नहीं।

दिवोदास-लोपामुदा ! मैं भी यदि इस चालीस बरस की श्रव-स्था में बालक दो सकता, तो तुम्हारे साथ चला चलता ।

तोपामुद्रा--राजन् ! त्राप तो यहीं शोभा देते हैं । नहीं तो यह राज्य कौन चलायगा ? कगड़े कौन करेगा ?

दिवोदास—[स्मरण आने पर] अरे हां, मैं जा रहा हूँ ? बहुत-सा काम है। संभव है कल न भी मिल सकें। तुम्हारी नावें यहां तैयार हैं।

लोपामुद्रा—तुम दोनों न मिलो, यह भी कभी संभव है ? श्रच्छी बात है। [गम्भोर होकर ] तुम दोनों यहां हो तो एक बात पूछूं? दिवोदास—कौनसी ? बोलो न।

लोपामुद्रा-राम्बर कन्या के पीछे कितना वैर बढ़ाना चाहते हो ? कितनों के प्राण लेना चाहते हो ? अगस्य ! महिषयों में श्रेष्ठ ! तुम क्या करने बैठे हो ?

अगस्त्य—[ उप्र दृष्टि से ] भारद्वाजी, इस विषय में तुमसे बात करना न्यर्थ है। [ तिरस्कारपूर्वक] जो ढुछ हो रहा है, उसमें तुम्हारा कौन कम भाग है ?

लोपामुद्रा—[गर्व के साथ] हाँ, मेरा भाग है, सबसे अच्छा।
मुनिपद के अभिमान के कारण तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। [सहसा
अगम्स्य के सामने आकर, किट पर हाथ रखकर] जानते हो,
जिसे तुम मूर्ख शिष्य समसे हुए हो, उसने आज मंत्रदर्शन किया है।
उसने सूर्यदेव का साचात्कार किया है, दस्युकन्या को आर्या बनाया है
और आर्यावर्त का उद्वार किया है। यदि यह समसते हो कि

इस सबसें मेरा भाग है, तो सुके इसका गर्व है।

ऋगस्त्य--[कटोरनापूर्वक] भारहाजी ! शिहिणी मुक्ते कह गई है--

लोपामुद्रा—[ उसी कठोरता में ] तब भी तुम मुक्ते मारने बैठे हो ? [ अगस्त्य उपता से देग्यत रह जाते हैं । ] अतिथिग्य ! तुम भी यह क्या कर रहे हो ?

द्विोद।स—में नया करूं ? नया मैत्रावरुण को मर जाने दूं।

लोपासुद्रा—राजन ! तुम उसे जाने से रोकना चाहने हो ? भरत उसे त्याग बैठे हैं। [तिरम्कार से ] तुम्हार अभिमान का पार नहीं है। वह विश्वरथ नहीं रहा—वह तो विश्वामित्र है। जब तुम और में दोनों को लोग भूज जायंगे तब विश्व के इस मित्र का नाम स्मरण करके सुनिगण मोच प्राप्त करेंगे।

दिवोदास-- लोपामुदा ! इसका श्रीर कोई उपाय ही नहीं है । शम्बर क्रन्या क्या कभी भरतों के सिंहासन पर चढ़ सकती है ?

लोपामुद्र(—जो विश्व का मित्रहो गया है, उसे तुम्हारे सिंहासनों की क्या चिन्ता है ?

अगस्तय—भारद्वाजी ! [ निश्चयपूर्वक ] क्यों व्यर्थ ही परिश्रम कर रही हो ? मेरी प्रतिज्ञा अचल है—सूर्य की गति रुक जाय तक भी। यदि विश्वरथ के मन में गुरू के लिए आदर हो—ऋषियों की विद्या के लिए प्रीति हो —मेरे प्राणों की यदि उने चिनता हो — तो एक ही मार्ग है। शाम्बरी को मुक्ते सौंप दे। यदि वह नहीं सौंपता है तो मेरा तप ही व्यर्थ हो जाता है। और जब तप ही व्यर्थ हो गया तो जीने से क्या लाभ!

लोपामुद्र। —ये शब्द द्रष्टा मुनि मैत्रावरुण के मुख से नहीं निकल रहे हैं, यह तो श्रात्मगौरव में मत्त पुरोहित बोज रहा है।

दिवोदास — [ घबराकर ] लोपा ! लोपा ! क्या कह रही है ? लोपामुद्रा — राजन् ! मुनि ने जो कभी नहीं सुना वह — जो उनके लिए सुनना आवश्यक है वह—

अगस्त्य — सुनाओ । [तिरस्कार से] आर्थ और अनार्थ का भेद तुम नहीं समभ सकती।

लोप: हुन्न मुनिवर्ष ! श्रार्थ श्रीर श्रनार्थ, काले श्रीर गोरे, ज'च श्रोर नीच, यह भेद महिंचों के लिए नहीं हैं। [कांपते स्वर में] विद्या श्रीर तप का यदि बल हो तो चलो मेरे साथ ! दूर सुदूर, जंगलों में। भूख श्रीर दु:स से भटकते हुए मानवजंतु उद्धार की बाट जोह रहे हैं। चलो मेरे साथ — छोड़ दो श्रीममान — छोड़ दो श्रायों का पुरोहित पद! चलो मेरे साथ, एक वृत्त की छाया में बैठ जायंगे — एक ही मृगचर्म बाँट लेंगे — श्रोर जो काम देवों ने ऋष्रा छोड़ दिया है उसे पूरा करेंगे।

अगस्त्य — [तेज सं मुग्ध हो जातेहैं. कुछ नम्र होकर]भारद्वाजी, मैं जो कुछ भी हूं, ठीक हूं।

लोपामुद्रा—श्रन्त्री बात है। श्राज नहीं तो श्रोर किसी दिन स्यह निमंत्रण स्वीकार करना ही पड़ेगा। किन्तु एक बात मानोगे? मुक्ते उग्रा को साथ ले जाने दोगे?

अगस्य — [फिर कठोर होकर] क्या तुम उसे फिर विश्वरथ को सौंप दोगी ?

लोपामुद्रा—मैत्रावरण ! श्रमी भी विश्वास नहीं हुश्रा ? त्रगम्त्य — इसमें तुम्हारा क्या हेतु है ?

लोपामुद्रा—[क्रोध और भावभरे स्वर में] हेतु जानना चाहते हो ? राजन् ! दिवोदास और देवी सरस्वती को साची देकर कहती हूं, सुनो, तुम्हारे गर्विष्ठ स्वभाव को वह अच्छा नहीं लगे तो मुक्ते दोष मत देना। [अगस्त्य और दिवोदास ध्यान से सुन रहे हैं] भरद्वाज की इस कन्या ने जन्म धारण करके दो पुरुषों को हृदय में स्थान दिया है।

दिबोदास—[चिकत होकर] एँ ! क्या कह रही हो ?

लोपासुद्रा—हां राजन्, नमरण है ? तुम सुभने विवाह करना चःहते थे —

दिवोदास-हा ....

लोपासुद्रा - श्राज एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिससे में विवाह करना चाहती हूं, तूसरा ऐसा व्यक्ति मिला है जो उब से भी श्रश्विक मेरी श्राशा पूरी का रहा है। दोनों हट पर चडे हुए हैं, दोमों एक दूसरे को मारने के लिए नहीं तो स्वयं मरने के लिए सन्तव्ह हैं। श्रीर अपने पितरों की शपथ लेकर में कहती हूं कि जब तक में जीवित हूं, तब नक दोनों में से एक को भी मनमानी नहीं करने दूंगी।

दिवोदास—[ध्यार से, प्रशंसा से पानत होकर] सचमुच!
तुम देव दुहिता हो। तुम्हें इन्द्र ने ही हमारे उद्याः के लिए सेजा है।
तोपामुद्रा—[विनोद से] हेतु सुन जिया, सुन्विर्थ?

दिवोदास—[स्मरण श्राने पर, श्रांग्वें पोंछ कर ] तुन दोनों बातुचीत करो । तुम्हें मेरी सम्पूर्ण श्राणीय है ।

[आंखें पोंछता हुआ जाता है।]

त्रागस्य [त्रिकुलाकर] यही सब कहने के जिए सुक्ते बुजाया था ? कह चुकीं ? त्राजा हो तो जाऊं ?

लोपामुद्रा — [ शृष्टनापूर्वक ] तो मैत्रायरुण ! श्राज्ञा नहीं है ? [ एकाएक मीठा मोहक स्वरूप भारत्य करके ] मुक्तमे भागते क्यों हो ? हृदय के भारने क्या रोकने में रुक्त महेंगे ? [ श्रागस्त्व मुंह फेर लेते हैं। ] मुक्त नहीं बोलोगे ? क्या मैं सामने देखने योग्य भी नहीं हूं ?

त्रागस्त्य—[उसकी त्रोर देखने हैं, मानो ह्रवता हुत्रा मनुष्य जीने के लिए छटपटा रहा हो।] सामने देखने योग्य! त्राज दो महीने हो गए, तुम्हारी योग्यता के त्रतिरिक्त न नो कुछ देखा हो है, न सुना ही है।

लोपामुद्रा-[विनोद से ] अच्छा ?

अगस्य—[कटुता से] लोपामुद्रा के हरण की बात सुनकर आवाल वृद्ध आयों में लड़ने का उत्साह जाग उठा। लोपामुद्रा को देखकर ऋचीक और दिवोदास में भी नई जवानी आतो दिखाई पड़ी। सरते हुए शम्बर की आंखों में अमृत भर आया। महर्षिगण संयम की रचा करने में असमर्थ होकर, छिपते फिरने लगे। मेरी रोहिणी उसे देवी मान बैठी है। भारद्वाजी! तुम्हारी पगध्विन की रुनकुत सुनने के लिए कौन नहीं व्याङ्कल होता है?

लोपामुद्रा — श्रोर तब भी—[ हंस कर श्रगस्य की छाती पर श्रॅगुली रखती है।] इस हृदय में एक भी तरंग नहीं उठी। [ नि:श्वास छोड़कर] जो मेरे;हृदय में बसा है, वह मुक्ते श्रपनी श्रांखों में भी नहीं बसने देता।

अगस्त्य — हां। [कठोरता से ] क्योंकि वह अभी तपोभ्रष्ट नहीं हुआ है। मुक्ते छोड़कर, जिसे भी पागल बनाना हो, बनाती रहो।

लोपामुद्रा—[द्रैन्यभाव से ] ऐसा क्यों कहते हो, अगस्त्य ? अगस्त्य—[तिरस्कार से ] तुम्हारे स्वच्छन्द्र जीवन के कारण में आर्थों को पतित होते देख रहा हूँ।

लोपामुद्रा—में क्या बताऊं ? अगस्त्य ! [ वैसे ही तिरस्कार से ] जब तक मेत्रावरुण मुक्ते स्वीकार नहीं करते तब तक उनका आर्यत्व अध्रा ही रहेगा। महीनों से में नित्य तुम्हें परख रही हूँ। अपना गर्व छोड़कर स्वयं अपने हृदय से पूछो। वह भी तुमसे यही कहेगा। [ गिड़गिड़ा कर ] उसकी बात क्यों नहीं सुनते हो ?

त्रगस्त्य — [तिरस्कारपूर्वक] थोड़े से समय के लिए क्यों संयम तोड़ रही हो ? प्रातःकाल होते ही तुम चली जात्रोगी, श्रीर कहीं हुई वार्तों का पश्चात्ताप बना रह जायगा।

तोपामुद्रा—तो मैं सविता देवता से प्रार्थना करती हूं कि वे जायँ; त्राज की रात जैसी है, वैसी ही रहने दें—धीमी,धीरे धीरे सरकने वाले मुहूर्ती की बनी हुई। [पास त्राकर प्रार्थना करती है।] भूल जाओ अगस्य! भूल जाओ अपना अभिमान—अपने राज-कौशल!जैसे बालक मां के लिए तरसता है, वैसे में तेरे लिए तरस रही हूँ। मेरे वीर! आओ!

अगस्त्य—[ दूर हट जाते हैं, आंठ काटते हैं और कठोर स्वर में वोलने का प्रयत्न करते हैं।] नारी! क्या वक रही हैं? इस अवस्था में तू सुभे ललचाना चाहती हैं? तु है कौन ?

ै[ पलभर लोपामुद्रा भिभकती है। फिर सिर हिलाकर निस्संकोच हो जाती है। ]

लोपानुद्रं में कीन हूँ ? विजयी स्वर में श्रीर प्रेमविह्नल नयनों से ] श्रगस्य ! नुमने ऋत की श्राराधना की है, उब स्वभाव होने पर भो तुम संयमी रहे हो। देव के लाइले ! राजसिंहासनों की चमक को भी तुमने अपने दिख्य चिन्तन के तेज में मन्द कर दिया है। पुंचे अपने ही हृदय से। सत्य यदि निय हो तो बताश्रो—बताश्रो—में कीन हूँ ? जियों-ज्यों वोलती जाती है, त्यों त्यों स्वर में से तिरस्कार चला जाता है।

अगस्य – [धीरे से ] तुम कौन हो ? तुम में स्वर्ग और नरक दोनों हैं, तुममें देव और असुर दोनों ही बसे हुए हैं। [पागल-सा होकर लोपामुद्रा को देखता रहता है। फिर धीरे से, अम्बन्धता-पूर्वक] मुस्ते सुनाई पड़ रहे हैं तुम्हारे कानों में गूंजते हुए प्रेमियों के विश्वास—और तुम्हारे ओंठों द्वारा अनेकों को पहनाई शृंखलाएं। [कंपकपी आती है ] तुम्हारे रोम-रोम से वासना टपक रही है। [अकुलाकर] तुम तो वासना हो—जो सदा तरसाती रहती है, जो कभी संतोष नहीं देती।

लोपामुद्रा—[ खिन्ननापूर्वक ] श्रमिमानी ! श्रपनी वासना मुक्तमें देख रहे हो ? मैं तो श्रपने भक्तों की पुजारिन हुँ—श्रपने कवियों की कविता हूँ। [वेदना भरे स्वर् में ] मैं नहीं समक्ती थी कि तुम मुंसे सामित्य समसते हो। कह चुके न ? मैं भी एक बार—श्रन्तिम बार—बता दूं कि मैं कौन हूँ। जाओ गर्विष्ठ, तीनों लोक में भटकना। मेरे समान सहचरी तुम्हें मिल नहीं सकती। [गिड़गिड़ा कर] क्यों अन्धे हो रहे हो ? [धीरे-धीरे ] मैं कौन हूँ ? विश्वरथ को भी नहीं पहचान सकते ? उसके श्राचार और विचार में—उसकी दिव्य दृष्टि में—तुम्हारी और मेरी रेखाएं तुम्हें नहीं दिखाई पड़तीं ? श्रगस्य ! उसकी बुद्धि और प्रेरणा तुमने और मैंने गढ़ी हैं। श्रांखों में यदि श्रम्थापन न हो तो देख लो। तुमने और मैंने कैसा नररन गढ़ा है, वह श्रम्भी सारी दाम्पत्यकला यों ही निरर्थक कर देना चाहता है।

[ एक सिसकी आती है। वह सीढ़ी पर बैठ जाती है। अगस्त्य पागल-सा देखता रह जाता है। ऊँचा सिर करके, कातर नयनों से वह अगस्त्य की ओर देख रही है। अगस्त्य आंखों पर हाथ रख लेते हैं।]

त्रगस्त्य—[ त्रांखें खोलकर, पास त्राकर ] जाल में जैसे यत्ती फंस जाता है, वैसे ही तुम मुक्ते फंसा रही हो। वासना मुर्ति !—

लोपामुद्रा—मैत्रावरुण ! मेंने तो सब छुछ तुम्हें सौंप दिया है। जो कहोंगे वहीसुन ल्'गी। किन्तु जन्मधारण करके केवल तुक्तमें ही मैंने देखा है दिन्य भूमि से उतरकर श्राया हुश्रा श्रपना देव। चलो ! चलो मेरे साथ!

अगस्त्य — [ अस्वस्थ होकर ] नहीं — नहीं — कभी नहीं। तोपामुद्रा — [ सखेद ] तो क्या अब यह कहा जायगा कि लोपामुद्रा ने एक व्यक्ति का वरण किया पर उसने उसे चली जाने दिया ? नहीं — नहीं — सरस्वती मां! तू मेरी साची है। [ निश्चयपूर्वक, पर थीरे-थीरे ] तुम बाहर अवस्य ही हिमवान जैसे शीतल दिखाई देते हो, किन्तु तुम्हारा हृदय तप्त सुवर्ण के समान धघक रहा है। तुम इस समय मुभे त्याग रहे हो किन्तु स्वयं मेरे पीछे दौड़ोगे। दिये हुए हृदय को स्वीकार नहीं कर रहे हो, किन्तु हृदय की मेंट चढ़ाने आश्रोगे।

अभी प्रेम नहीं दे रहे हो, पर पिञ्जी रात में उसी की यौचना करने आग्रोगे।

[ रोहिणी दौड़नी हुई स्नानी हैं।]

रोहिस्सि—[हांपने हांपने ] भगवती ! भगवती ! चलो ! चलो ! शाम्बरी की प्रस्ति वेला ह्या पहुंची है, शीव्र चलो ।

लोवानुद्रा - [घवराकर] यो देव! यह स्था? [निराश होकुर] यह स्थाठान निया है? [खड़ी हो जाती है। स्थानस्य से ] मैत्रावरुष ! मध्य रात्रि को यहीं मिजना। में बाट देव्'गी। भूज मत जाना। मेरी शपथ है।

[ रोहिए। के साथ भगटती हुई चली जाती है. अगस्त्य विभूइ हे। कर देखने रह जाते हैं। फिर जैसे दम घुट रहा हो ऐसे छटपटाने हैं, थाले पर बैठकर आयें डक लेते हैं. सिसक-सिसककर रोने लगते हैं, और इस कारण उनके कन्धे हिज्ञते हैं।]

[परदा गिरता है।]

### पांचवा ग्रंक

स्थान-वही।

समय-मध्यरात्रि होने त्राई है।

चिन्द्रमा अपर चढ़ आया है। निखरी हुई चाँदनी वृज्ञ के पत्तों और सरस्वती के नीर को चांदी से नहला रही है। थाले पर अगस्त्य नींद में पड़े हैं। धीरे-धीरे वशिष्ठ आते हैं श्रौर उन्हें सोये देखकर खड़े रह जाते हैं। श्रगस्त्य को कुछ स्वप्न आ रहा है और उसमें वे निःश्वास छोड़ रहे हैं। वशिष्ठ बड़ी देर तक चिन्तातुर हो उन्हें देखते रहते हैं। थोड़ी देर में वे अगस्त्य के सिर पर हाथ रखते हैं। वे चौंककर जागते हैं श्रीर चारों श्रीर भयव्याकृत हृष्टि से देखते हैं। ]

अगस्त्य--कौन १

वशिष्ठ-में हूं भाई!

अगस्त्य-[चन्द्र की ओर देखकर] मैं कितनी देर तक सोया रह गया ? [चौंककर भय से] मध्यरात्रि हो गई ?

वशिष्ठ-अभी थोडी देर है।

अगस्त्य- जिठकर अच्छा, तो मैं चलुं।

वशिष्ठ-[धीरं से] आप ज्वर से विह्नल हो रहे हैं भाई ! अगस्त्य — हाँ ! अभी मैं थोडा अस्वस्थ था।

विशिष्ठ—मैत्रावरुण अस्वस्थ हो जायंगे तो पृथ्वी कहां जायगी ? त्रगम्त्य — वशिष्ठ ! तुम्हारे जैसी शान्ति और संयम में ग्रभी तक

भी नहीं प्राप्त कर सका हूं।

बिशिष्ठ-भाई ! पूज्य भाई ! हमने सदा हृदय खोलकर बातें

की हैं, इसीसे कहता हूं। यह श्रापको शोभा नहीं देता। श्राप जानते हैं कि श्रभी श्रापकी कैसी दशा थी ?

अगस्त्य - [भ्रूभंग करके] कैसी ?

वशिष्ठ — ऐसी स्थिति में मैंने श्रापको कभी नहीं देखा। श्रापको भयंकर स्वप्न श्रा रहा था।

अगस्त्य - अच्छा ! [िम्मकते हैं।]

विशिष्ठ—चिणभर आप निःश्वास छोड़ते, और फिर अगले ही चिण ईसने लगते; पलभर आपकी नसें धधकतीं और पलमात्र सें हर्ष से नाचने लगतीं।

अगस्त्य - क्या कहते हो ?

वशिष्ठ— चमा करना [ध्यान पूर्वक अगम्स्य को देखकर] ऐसा लगता है मानो कोई स्वष्न सुन्दरी ही आ गई हो—

अगस्त्य-[त्र्योठ काटकर] विचित्र बात है-

विशिष्ठ—[सखेद] मानो किसीके बाल आपसे लिपट रहेथे और आप उन्हें अलग कर रहेथे। भाई ! आपके चुम्बन, वर्षा के बिंदुओं की भांति बिखर रहेथे। आपका स्वास मस्त पवन के समान चल रहाथा—बड़े वेग से आ-जा रहाथा। और—मैत्रावरुण ! आप चौंककर जाग उठे।

अगस्त्य — [ आत्म तिरस्कारपृर्वक] भाई! मेरी शान्ति का अपहरण हो गया है।

वशिष्ठ — देवों के प्रिय महिष् ! श्राप तो श्रायों की शुद्धि के श्रवतार हैं। यह श्रस्वस्थता निकाल फेंकिए।

अगस्त्य — विशष्ठ ! जीवन की जो थोड़ी-सी घड़ियाँ शेप रह गई हैं, उनमें आर्यों की चृद्धि के अतिरिक्त और किसी भी बात की चिन्ता मुफे नहीं है। मध्यरात्रि में और कितनी देर हैं ?

वशिष्ठ-श्रभी देर है, क्यों ?

अगस्त्य-इद्घ नहीं, चलो । जानते हो ? उस शाम्बरी क

प्रसव कालु आ पहुंचा है ?

वशिष्ठ-भारद्वाजी कल प्रातःकाल क्यों जा रही हैं ?

श्चगस्त्य —[चौंककर] कौन ? लोपामुदा ? हां, क्यों → क्या है?

वशिष्ठ—[निःश्वास स्रोड़कर] वह चत्नी जाय तो शान्ति मिले। इस मोहक पुष्प की पंखड़ी-पंखड़ी में विषेत्नी गन्ध है।

[अगस्त्य ओंठ काटते हैं और चले जाते हैं। विशष्ठ पीछे जाते हैं। दूसरी ओर से लोपामुद्रा और रोहिणी आती हैं। दीनों चिन्ता में हैं।]

लोपासुद्रा — कठिनाइयां घटने के बदले बढ़ती ही जा रही हैं। शाम्बरी तो थी ही, श्रव यह पुत्र भी हो गया । इन दोनों के लिए श्रव क्या किया जाय?

रोहिग्गी—भगवती ! पुत्र भी कैसा श्रद्भुत है ? ठीक विश्वरथ का प्रतिबिम्ब है । माँ के रंग का तो छींटा भी कहीं नहीं है ।

लोपामुद्रा—[नि:श्वास छोड़कर] क्या करूं ? विश्वरथ मानता ही नहीं है, नहीं तो में उसे ले जाकर अपने ही पास रखती । किन्तु इस समय तो इस पुत्र ने हमारा सब काम ही गड़बड़ा दिया है । घड़ी पर घड़ी बीतती चली जा रही है, स्योंदय का समय निकट आता जा रहा है और उपाय एक भी नहीं सुम रहा है । क्या करूं ?

[चितातुर खड़ी रह जाती है। पीछे से किसीके आने की ध्वनि सुनाई पड़ती है। दोनों स्वस्थ होकर खड़ी हो जाती हैं।]

ऋत् — नेपध्य में] भगवती यहीं कहीं होंगी।

रोहि गी-यह तो ऋच श्रा रहा है।

[ऋत श्रोर श्रजीगर्त श्राते हैं।]

ऋत्त ... भगवती ! वंदन करता हूँ । मैत्रावरुगी, वन्दन करता हूं ! लोपामुद्रा-च्यों, ऋत ! अजीर्गत ! क्या बात है ? त्रजीगर्त—भगवर्ता ! में यही कहने श्राया था कि कल •प्रात:काल त्रापके साथ श्रवश्य चलुंगा !

लोपामुदा-क्यों ? तेरी स्त्री का तो प्रसवकाल है।

ऋज्ञ—भगवती ! उसका प्रसव हो गया—

ऋजीगर्त—मराहुया पुत्र हुत्राहै।

तोपासुद्र'—[चेंककर] हैं!

[िविचार में पड़ जाने हैं।]

श्रेजीगर्त-हाँ, में तो निश्चिन्त हो गया। अब में अपनी स्त्री को उसकी माँ के हाथ सौंपकर आपके साथ चल सकता हूं।

ऋन्-अवस्य ही।

लोपासुद्रा--- निश्चयपर आकर ] ऋच ! उधर नदी के तीर पर विश्वरथ और जमद्गिन वेटे हैं। जाकर विश्वन्थ की ती बुला लाखी।

ु ऋच् — जैसी त्राज्ञा। [ जाता है।]

लोपामुद्रा —श्रजीगर्त ! क्या तुम मेरे साथ चलोगे ही ?

अजीगर्त- क्या इसमें कुछ संशय है ?

लोपामुद्रा—सची बात बताऊं? [धीर से ] में सभीको यहाँ छोड्कर चली जाऊंगी।

अजीगर्ते—[फीका पड़कर] क्या, क्या ? हम सबको छोड़ कर? फिर हम दियेंगे कैसे ?

लोपासुद्रा- में अकेले तुम्हींको ले चलूंगी और किसी को नहीं। अजीगर्त-[हाथ जोड़कर] भगवती! ले चलो! ले चलो! नहीं ले चलोगी तो में सिर पटक-पटककर मर जाऊंगा।

[ पैरों पड़ता है।]

लोप। मुद्रा - पर में तुम पर विश्वास कैसे करू ? इप्रजीगर्त — विश्वास ! जो कहो वही करने को प्रस्तुत हूँ । श्रापकी श्राज्ञा पर श्रपना शीश तक चढ़ा दूंगा । लोपासुद्रा—तो अपनी स्त्री को साथ ले चलोगे ? अजीगर्त—[ घवराकर ] मेरी स्त्री ? आपने उसे देखा नहीं है। भगवती ! वह मनुष्य नहीं, असुर है।

लोपामुद्रा—उसकी तुभे क्या चिन्ता है ? मैं हूं न ? [ धीमे से ] उसे मरा हुआ बच्चा हुआ है, यह बात कौन-कौन जानता है ?

अजीगते —केवल उसकी माँ श्रीर ऋच ! श्रीर कोई नहीं।

लोपामुद्रा—तो दोनों से जाकर कह आ कि लोपामुद्रा ने मंत्रूबल से बच्चे को जीवित कर दिया है।

अजीगर्त-जीवित !

लोपामुद्रा हां, हां, दोड़कर जा—मद्रपट । श्रपने पुत्र को ले श्रा श्रीर रोहिणी को सौंप दे। तेरे मरे हुए बच्चे के बदले यह जीता हुआ बच्चा देगी।

अजीगर्त—[ उलमान में पड़कर ] ऐं, बया कह रही हो भगवती ?

लोपामुद्रा—श्रजीगर्त। मैंने तुम पर विश्वास किया है—उसके योग्य सिद्ध होना तुम्हारा काम है। तुम्हारी वाणी वश में रह सकेगी न ? बोलो, यदि वचन भंग करोगे तो तुम्हें श्रग्निदेव की शपथ है।

अजीगर्त—[ पैरों पड़कर ] भगवती ! मुक्त पर विश्वास कीजिए। यदि मैं वचन भंग करू तो मुक्ते अग्निदेव की शपथ है।

लोपामुद्रा—श्रन्छी बात है, तो जा, घाट पर नाव तैयार है । तू, तेरी स्त्री श्रोर वह बच्चा—तेरे श्रोर भी बच्चे हैं क्या ?

अजीगर्त-जी हाँ, एक पुत्र है।

लोपामुद्रा—उसे भी साथ ले लेना । तुम सब नाव में बैठकर चले चलो । मैं प्रातःकाल चलकर आ, पहुंच्युंगी ।

अजीगर्त — भगवती ! भगवती ! श्रापने मुक्ते कृतार्थं कर दिया ! लोपामुद्रा — रोहिस्सी ! जाओ इसके साथ । जैसे बने तैसे, शीव्र ही काम पूरा करके, शाम्बरी के पास जाकर बैठो । मैं अभी आती हूँ । रोहिणी--जैसी श्राज्ञा।

[ रोहिणी और अजीगर्त जाते हैं।]

लोपामुद्रा-[स्वगत] चलो एक टंटा तो दृर हुआ। पर इतने से क्या होगा ? [ थोड़ी देर देखती रहती है । ] अगस्त्य कैसे मानेंगे ? माँ ! त्रिशत स्वर से ] वह तो देवों का सस्ता है। वह मेरे हृदय की टुक-टुक किये दे रहा है। उसे देखकर मेरी जीभ लड्खड़ाने लगती है श्रीर शरीर में उत्राला सी उटने लगती है। श्रीकों में श्रेंधेरा छाने लगता ° है और कानों में घंटे का स्वर सुनाई पड़ने लगता है। कैसी विचित्र स्थिति हैं.... माँ ! माँ ! मेरा वह मनोहर सुक्ते दिला दो। में, लोपासुदा, ब्रावसे विनती करती हूँ। उसके विना जीवन व्यर्थ होता दिखाई दे रहा है। मां! सभी के लिए सुख है और केवल मेरे ही लिए सुख नहीं है? सरस्वती माँ ! तुम्हारे अन्तराल में लीन मञ्जलियाँ भी शांति पा रही हैं, पर मेरे हृद्य को तनिक-साभी सुख नहीं है। पत्तों में सरसराता हुआ मंद पवन भी इसे शीतल नहीं कर रहा है। माँ! मध्यरात्रि हो त्राई है। समय दिवला जारहा है—मैं अब उसके विना अकेली नहीं रह सकती। [ पैरों की आहट सुनाई पड़ती है, लोपासुद्रा रूक जाती है , श्रौर विश्वरथ नीचा मुंह किये श्राता है । ] विश्वरथ ! कैसे हो, पुत्रक ?

विश्वरथ-भगवती ! मुक्ते क्या होगा ? मुक्ते अब सुख दुख का भान ही नहीं रह गया है।

लोपामुद्रा—[ उसके चन्धे पर हाथ रखकर प्यार से ] पुत्रक एक बात कहूँ तो दुखी तो नहीं होगे ?

विश्वरथ—[खेदयुक्त स्वर में] भगवती ! सारा संसार भूते हुए स्वप्न के समान हो गया है।

लोपामुद्रा—तो भाई ! इस भूले हुए सपने की एक बात स्मरण दिलाऊं ? शाम्बरी के पुत्र हुआ है। पर वह पुण्यात्मा मृत्यु-लोक में आने से पहले ही यमलोक चला गया है। विश्वरथ—[थोड़ी देर देखते रहकर, नि:श्वास छोड़ता है।] चला गया १ अच्छा हुआ। उसके माता-पिता से कहीं अधिक लाड़ से यमराज उसका पालन करेंगे। थोड़ी देर में मैं भी उससे जाकर मिल लूंगा।

लोपामुद्रा-विश्वरथ ! [धीरे से ] श्रौर गुरूजी श्रपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें तो ?

विश्वरथ—[चौंककर] क्या कहा ? श्रगस्य मुनि प्रतिज्ञा से विचित्रत होंगे ?

लोपामुद्रा—मेरु के चलायमान होने की बात नहीं सुनी है ? विश्वरथ—किन्तु अगस्य विचलित नहीं हो सकते । लोपामुद्रा—यदि वे शाम्बरी को आर्या स्वीकार कर लें तो......? विश्वरथ—वह दिन कैसे निकल सकता है ? लोपामुद्रा—किन्तु मान लो निकल आए, तो ?

विश्वरथ—[विचार करके] तो मैं मान लूंगा कि देवों ने मुक्त पर वहीं भारी कृपा की है। भगवती ! यदि गुरू का आशीष मिल जाय तो मैं तीन नये लोकों का सुजन कर सकता हूं।

लोपामुद्रा—मिलेगा, मिलेगा। इन संकृचित दृष्टि वाले श्रायों से देवः भी थक गए हैं।

विश्वरथ—[भावावेश में] गुरू का आशीष यदि मिल जाय तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे बिना मुक्ते कौन प्रेरणा देगा ? तुम न रहोगी तो मुक्ते अन्धकार में से प्रकाश में कौन ले जायगा?

लोपामुद्रा—पुत्रक ! मैं तो स्वच्छन्दिवहारिणी हूं । मेरे शब्दों की अपेचा मेरे स्मरण की प्रेरणा तुम्हें अधिक बल देगी। कौशिक ! जहां रहूंगी वहीं मैं तेरी ही, सदा तेरी माता होकर रहूंगी।

[उसे गले लगाती है।

विश्वरथ—वरुण के वत मुक्ते कौन समकायगा ? लोपामुद्रा—पुत्रक! वरुण के वतों को जैसा तुमने समका है, वैसा और कौन समक पाया है ? एक-एक मनुष्य का आर्येन्व त्परख सकता है।

विश्वरथ—नहीं—नहीं—ग्रापके दिना कोई भी मुक्त मार्ग दिखाने वाला नहीं है।

लीपासुद्रा-मार्ग तो न्योजने याले को निल्हा है-देव की कृपा यदि हो तो :

विश्वर्ध—िसम्बेद सिर हिलाकर व्याय भीतर-ईा-भीतर कट-सर रहे हैं: दिवोदास को उपाय नहीं सूक्त रहा है: ब्रगस्य यक राष्ट्र हैं ; तो सुके कहां से मिलेगा ?

लोपामुद्रा—[ स्ववे पर हाथ रस्वकर] वेटा ! जान-जाते एक बात कहनी जाऊं ? राजनिंदासन की मोदिनी में मन फंस जाना। मनु वेवस्वत राये और चकरनी बसानि भी चले रागः कहां हैं उनके राजदण्ड ? कहां हैं उनके सिहासन ? उन्होंने गर्ब के चाहे जितने गगनचुम्बी श्रंग खहे किये हों, किन्तु अन्त में तो वे हुए-न-हुए बरावर ही हो गए! पराक्रम कर-करके वे थक गए, किन्तु अन्यकार में अंधेरे के अतिरिक्त उन्हें हाथ क्या लगा ?

विश्वरथ-तो-तो-फिर मेरी क्या शक्ति होगी ?

लोपामुद्रा-नुम्हारे वचन जन्हु के जनपति के नहीं, महिषें के हैं। वत्स! तुमने तो सूर्यदेव को सदेह देखा है। तुमने इस अवस्था में मंत्रदर्शन कर लिया। वाणी तुम्हारे मुख में आ बमी है। पार्थिव प्रताप की शृंखता को तोड़ फेंको, ऋत के स्वयं दर्शन करो और जगत को कराओ।

विश्वरथ—[दीन भाव से] भगवती ! ज्यों-ज्यों प्रयत्न करता जाता हूं, त्यों-त्यों श्रपने को श्रध्रा ही पाता जारहा हूं।

लोपामुद्रा—पुत्रक ! श्रात्मश्रद्धा घारण करो । जो मन्त्र मेरे हृदय में बसा था, वह श्राज तुम्हारी जिह्वा पर बसा हुश्रा है। मनुष्य मात्र को श्रार्थ बनाने का तुम्हारा तत्व देखकर, में तो तुम्हें प्रणाम करती हूं। विश्वरथ — नहीं, वह तो आपका तत्व है; आपकी अस्णा से ही मैं देख रहा हूं। [दूर पर दृष्टि डालकर थोड़ी देर चुप खड़ा रह जाता है, और थरथर कांपता है। थोड़ी देर ऐसे बोलता है जैसे सपने में हो। लोपामुद्रा सम्मानपूर्वक देखती रहती है। आर्येत्व देह का वर्ण है या हृदय का तप है ? मां का गर्भाशय है या देव की कृपा ?......सच बात......है। मैं देख रहा हूं.....इस निरन्तर संआम का अन्त। वरुण ! देवाधिदेव ! असुर ! यदि तुम्हारे वत शाश्वत हों तो विश्व को सममा दो ऋत के रहस्य। हे देव ! राजन् ! सुसे चचु प्रदान करो ! सुमे बुद्धि प्रदान करो ! (अची आंखें करके ऐसे देख रहा है, मानो मद में हो। थोड़ी देर में वह सचेत होता है और चौंकता है। उसकी दृष्टि लोपामुद्रा पर पड़ती है और वह पैरों पड़ता है।] भगवती ! देवियों से भी दिव्य मेरी माता.! आज सुसे नवजीवन दिया है आपने। मैंने दर्शन कर लिये।

लोपामुद्रा-किनके ?

विश्वरथ-वस्त के।

लोपासुद्रा—[गले लगाकर माथा सृंघती है।] पुत्रक ! देव तुम्हारा कल्यास करें। किसी दिन आयों का उद्धार करना। [चारों ऋोर देखकर] चलो शाम्बरी अधीर हो रही होगी।

[लोपामुद्रा विश्वरथ के कन्धे पर हाथ रख कर लिये जाती है।]

[ अगस्त्य आते हैं। वे पागल हो गए हैं और एकाम दृष्टि से धरती की ओर देख रहे हैं। तीव्र भावों के संवेग से उनका स्वर कांप रहा है।]

त्र्यास्त्य सुक्ते क्या हो गया है ? उसके अतिरिक्त सुक्ते श्रौर कुछ सुक्तता ही नहीं। [चौंककर] मध्यरात्रि हो गई ? [दाँत पीसकर] अगस्त्य! तेरा पुण्य आज समाप्त हो गया है। वशिष्ठ को वचन दिया है, फिर भी अभिसारिका से मिजने को आए विना

जी नहीं साना ? [धवराकर ] वासनाहें वी ! सुके छोड़ो े मुके जाते हो। [जाने लगता है और फिर रुक जाता हैं | ] कल प्रातःकाल तो में पितृलोक में चला ज.ऊंगा। एक बार देख लूं, फिर कब देखुंगा ?

[ ब्रुच के थाले पर बैठकर बाट देखता है : थोड़ी देर में दूर से लोपामुद्रा की बाँसुरी का स्वर सुनाई पड़ता है । अगस्य खड़े होकर, बिह्नत-से होकर , सुनते हैं । स्वर ज्यों-ज्यों पास आता • जाना है, त्यों-त्यों अगस्य थीरे-थीरे वृच्च के पीछे हटते जाते हैं । लोपासुद्रा थीरे थीरे, हाथ में बाँसुरी उद्यानती हुई और खेद-पूर्वक बोलती हुई आती हैं।

लोपानुद्रा—मध्यगित हो गई. पर अभी तक नहीं आये . नहीं आये ! [विचार करके ] वनदेवियो ! आक्र में उपनो केए के नाद में तुम्हें आमंत्रित नहीं कर सकती । तुम्हारा स्वागत करने के लिए पैर भी नहीं थिरकते ! [थोड़ी देरं ठहरका निःश्वास छोड़नी है । ] वे नहीं आवेंगे ? [पुकार कर ] सुमन-भरे कुं जो ! किसलिए अपनी सुगन्य फैला रहे हो ? पिचयो ! डाब-डाल पर क्यों निद्रा की लहर में कुम रहे हो ? सलिज-तरंगो ! क्यों बढ़ी जा रही हो—हतने उत्साह से ? अगस्त्य मेरी वात नहीं मान रहे हैं और मेरा हृदय निराश होता जा रहा है ।

अगस्य—[ बाहर त्राकर, भृकुटि चढ़ाकर ] भवंकर सुन्दरी! तुम स्त्री हो, राजन्नो हो कि देवी हो ? काँन हो ?

लोपासुद्रा—[हर्ष से आगे आकर] आपं-मेरे अगस्य आये! अगस्त्य—हां! में तुम्हारी चेष्टा देखने आया हूँ। में समम नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारा तिरस्कार करूं या अपना ?

लोपामुद्रा—[ दीन भाव से ] किसलिए ? किसलिए, श्रगस्त्य ! इस प्रकार न बोलो । तुम्हारा हृदय ही तुम्हें मेरे पास ले श्राया है। अगस्त्य — [ कंपकंपी आती हैं । ] अब तुम्हारी मोहिनी मेरी समक में आ रही है ।

लोपामुद्रा—[गिड़गिड़ा कर] ग्रगस्त्य! सुने हुए गान तो मधुर होते ही हैं, अनसुने गीतों की ध्वनि उससे भी मधुर होती है। सुना ? [पास आकर अगस्त्य के कन्धे पर हाथ रखती है।] सुना, मैं यह खड़ी हूँ ? आंखों में माण लिये खड़ी हूँ मैं—एकाग्र।

अगस्त्य—[पागल के समान] लोपामुदा! क्यों मुक्ते सता रही हो ? तुम्हारे ये धनुष के समान श्रोंठ मुक्ते बेधे डाल रहे हैं, तुम्हारे विचन पाप-पुण्य के सब भेद भुलाये दे रहे हैं।

लोपामुद्रा—तो श्रगस्त्य तुम क्यों स्वयं जल रहे हो श्रोर मुक्ते जला रहे हो ? मेरी दशा नहीं देख रहे हो ? कभी मुक्ते भी एकान्त में रहना अच्छा लगता था। अपने पूज्य पिता की इस पुष्य भूमि में केवल सरस्वती ही मेरी सहचरी बन कर रहती थी। वह संगीत गाती, मैं वेख बजाती। हम दोनों ही घूमा करते श्रोर मेरे श्रंग तरंग बन जाते। बालों का श्रोर उड़ाकर, हाथ पैर उड़ालते हुए, मैं रस के ज्वार से भर जाया करती। पित्रयों का कल्लोल मुक्ते ताल देता श्रोर मैं नाचती।

[ अगस्त्य मोहान्ध होकर देखते रह जाते हैं।] अगस्त्य—कोपामुद्रा! तुम अद्भुत हो।

तोप। मुद्रा—नहीं, में बुझ भी नहीं हूँ। वह सब बुझ चला गया है। मेरा गीत, हास्य श्रीर नृत्य तुम्हारे बिना सूख गया है। प्रग्य मुभे जलाकर भस्म कर रहा है। में तो केवल नृषा—भर रह गई हूँ— निरन्तर शोषित करने वाली नृषा—तुम्हारे श्रधरों की, श्रालिंगन की।

अगस्त्य—[ आंखों पर हाथ रखकर ] तेज की बनी हुई दिन्य प्रतिमा ! तुम मुक्ते अन्धा बना रही हो। [ कुण्ठित स्वर में ] राजसी, देवी, महिष—तुम जो भी हो—मैं पैरों पड़ता हूँ। मुक्ते मुक्त कर दो। जाने दो मुक्ते। यह दु:ख और वेदना अब नहीं सही जाती।

लोपामुद्रा-तो मेरे नाथ ! यह सब क्यों सहन कर रहे हो ? [हाथ

फैलाकर ] असतरस का दान करो सुके ! मध्यदर्श पूर्वजों ने जिस प्रकार परित्यों को स्वीकार किया, उसी प्रकार मुके भी स्वीकार कर ली।

अगरत्य—[हाथ में ब्रुटती हुई हड्ता को नियर रखने में असमर्थ] सच कह रही हो, या कामविह्न अंगना के रूप में मुके फंसा रही हो ?

लोपामुद्रा—अविश्वामी! अब भी मंदेह हो रहा है ? तुम्हे देखते ही कु ज-कु ज में नन्दनवन दिखाई पड़ता है, बृच-बृच में अमृत के जल-कण मंचित होने लगते हैं, पथ-पथ पर देव अपने पत्र-चिह्न डाल देते हैं और देवभूमि का वायु मेरे हृदय में बहने लगता है।

अगस्त्य—[पास आता है, किन्तु फिर फिसककर खड़ा रह जाता है।]किन्तु—किन्तु—विशिष्ठ क्या कहेंगे ?भरत क्या कहेंगे ?कहेंगे कि जैसे और सब फंसे बेसे ही अगस्य भी तेरी मोहिनी में फंस गया।

लोपासुद्र:—संसार के भय से यदि मुके स्वीकार नहीं करोने तो सुम्हारे जैसा अधा और कोई नहीं हो सकता। [दु: ख के साथ ] प्रणय तो परम गहन ऋत है। इस रूप में यदि वह नहीं दिखाई पड़ रहा हो तो—तो—तपोनिधि! चजे जाइये।

अगस्त्य-फिर-नुम क्या करोगी ?

लोपामुद्रा—[सखेद ] में! [बैठकर, आँखों में आँमू लिये]
में आज इस रात के प्रेमविह्नल अगस्त्य के स्मरणों पर जीवित रहूंनी।
स्थान-स्थान पर भटकती फिरूंगी, आयों से दूर, तुम्हारे नाम का रटन
करती हुई, और किसी दिन जब विरह-वेदना की स्मृति राख हो
जायगी उस दिन से इस कुंज में आकर रहने लगूंगी। [अगस्त्य
प्रेम की ज्याला में जलता हुआ पास आकर खड़ा हो जाना है।
लोपामुद्रा सिसकती हुई धीरे-धीरे बोलती हैं। ] तब तुम्हारी स्मृत्तियां शांत रात्रि की तारिकाएं बन जायंगी, और मंद तथा मधुर तेज
से मेरे हृद्य की गहराइयों में उजाला भरेंगी। एकान्त में में गीत
आंडंगी, और उसमें ऐसे विरह-गान सुनाऊंगी जो सूर्य ने भी कभी

न सुने हों और [रो पड़ती हैं]—और तुम्हारे सुम्बन के लिए भूखें ये अधर तथा तुम्हारे हाथों में आबद्ध होने के लिए अधीर रहने वालें ये हाथ लेकर – मैं—मैं यमलोक चली जाऊंगी। [हाथों में सिर डाल लेती हैं।]

अगस्त्य-रोश्रो मत लोपामुद्रा ! इघर देखी --लोपामुद्रा-[ सिसकते हुए ] जाइए--

त्रगस्त्य—इधर देखो, मेरा रक्त उबल रहा है। [लोपामुद्रा के सिर पर हाथ फेरने हुए] तुम्हारे इन स्निग्ध केशों में मेरा हृदय फंस गरू। है : ,

लोपा हुड़ा [ आंखें उठाकर ] श्रगस्त्य ! [ पुकार कर ] मत फंसो — मत फंसो ! तुम श्राज्ञा देना जानते हो, कातर होना नहीं जानते। नुम प्रताप को समम सकते हो, प्रणय को नहीं समम सकते। सर्वस्व समर्पण करने का श्रानन्द तुम्हारे जलाट पर जिल्ला ही नहीं है।

## [फिर हाथों में सिर डाल लेती है।]

अगस्त्य [पास आकर लोपामुद्रा का गाल स्पर्श करना है।] लोपामुद्रा ! इन गुलाव की पंखड़ियों का सजन किस वसन्त ने किया है ? किस ऋतुराज ने तुम्हारे योवन को खिलाया है ? तुम्हारे मधुर शब्द पंकर मेरी तृपा और भी अधिक प्यासी हो जाती है। मेरी श्रोर तो देखो।

[ लोपामुद्रा का मुख ऊंचा करना चाहता है । ] लोपामुद्रा—[ ऊपर देखकर, तिरस्कार से ] यह अगस्त्य. मैत्रावरुण बोल रहे हैं ? अभिमानी पुरोहित-श्रेष्ठ ! क्या कह रहे हो, इस. का कुछ ध्यान है ?

अगस्त्य — लोपासुद्रा ! तुमने मेरा गर्व चूर-चूर कर दिया है। जो परमपद सुक्ते प्रतिष्ठा, प्रताप श्रोर कीर्ति से भी नहीं मिल सकता था वह तुमने सुक्ते दिलवा दिया है। [ भावावेश में ] मेरा श्रभिमान कहाँ है ? देखो तो सही। तुम्हारे पैरों के पीछे-पीछे मैं भटकना चाहता हूं, मानो मैं तुम्हारे पैरों की धूल हूं। इधर देखो ! इधर देखो ! लोपामुद्रा—[ आँखें उत्पर उठाकर ] सचसुच अगस्य ! अगस्त्य—[ हाथ बढ़ाकर ] हाँ, लोपामुद्रा ! आओ—आओ, मेरी सहचरी—मेरी पत्नी ! वह लोपामुद्रा को हाथों में वाँघ लेते हैं। लोपामुद्रा अगस्त्य का मुख हाथ में लेकर चुम्बन करती हैं।]

लोपासुद्रा—नाथ ! मेरी स्वप्त-मरी दृष्टि तुम्हारी तेजस्विता पर सुग्ध हो गई है। हम श्रकेले हैं, केवल श्राकाश पर फैलने वाली चिन्द्रका के वसन में हम लिपटे हुए हैं।...... [प्यार में श्रांखें मींच कर ] ले चलो सुने एकान्त में —वनकुं जो में — पर्वतों श्रांग सिन् ताश्रों के उस पार। देखों —देखों वह तारा —तुम्हारे तेज के बिंदु के समान वह पंथ दिखाएगा। चलो, श्रंग श्रांग सिकता दोनों को ही हम संगीतम्ब बना दें —श्रांग प्रस्वयान से । [किन लिपटकर] मेरी नाव नेवार हैं।

[अगस्य चलने लगते हैं कि एकाएक ध्यान आ जाने से ] है देव र हे देव ! में क्या कर रहा हूं ?

लोपामुद्रा-[चींककर] क्या कर रहे हो ? क्यों ?

त्रगस्य — [घवराकर] में कैसे वलं ? कहां वलं ? थोड़ो ही देर में तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय द्या पहुंचेगा। [पुकारकर] लोपा-सुद्रा! मेरे भाग्य में तुम्हारा सुख नहीं है। इतने वर्षों की तपश्चर्या से मैंने नप्तसिंश्व का भविष्य निर्माण किया है, श्रीर वह भविष्य इस समय मेरी प्रतिज्ञा पर अवलिंगत है।

लोपामुद्रा—[ प्रोम में भीग कर ] मैत्रावहता ! देवों ने शाम्बरी को बार्या स्वीकार कर लिया है। तुम नहीं स्वीकार करोगे ?

अगस्त्य—[ सिर हिलाकर ] क्या अनार्या भी कभी आयां हो सकती है ? देव कैसे स्वीकार कर सकते हैं ?

लोपामुद्रा—विश्वाथ ने श्रांर मैंने श्रांखों से देखा है—देवों ने साची दी है। नाथ! श्रार्थंत्व रंग में नहीं—हृदय में बसता है। जब तक तुम यह नहीं सिन्वाश्रोगे, तब तक सप्त-सिन्यु का—संपूर्ण मृष्टि के भविष्य का-कैसे उदार होगा ?

अगरत्य—[ हंसकर ] मैं अभी उन्मत्त हूं। तेरे वचनों के प्रति मुक्तमें एक विचित्र विश्वास जागरहा है। जैसे तुमने विश्वरथ को अनार्यों का ऋषि बना दिया है, वैसे ही क्या मुक्ते भी बनाना चाहती हो ?

लोपासुद्रा- श्रगस्त्य ! विश्वरथ की हंसी न उड़ाओ । वह वीर है—वीरों में भी वीर्यवान—शब्द-संजीवनी का स्वामी । उसे जीने दो । वह किसी दिन द्रव्य बनेगा और ऋत के दर्शन करेगा।

श्रगस्त्य-इतना श्रधिक विश्वास है ?

लोपामुद्रा—हां, मानव-जीवन के श्रमर तालपत्र पर वह जैसे मन्त्र लिख जायगा, वैसे किसीने न तो लिखे हैं श्रौर न कोई लिखेगा। [दीन भाव से ] विश्वरथ मेरा श्रौर तुम्हारा मानस-पुत्र है। उसे जीने दो—मैं श्रांचल पसार कर भिचा मांग रही हूँ। मुक्ते नहीं दोगे?

अगस्त्य — तुम्हारी याचना में आज्ञा का प्रताप है, प्राण ! किन्तु फिर मैं कहां रहूंगा ? देवद्रोही वचनद्रोही — कौनसा मुंह लेकर में जी सक् गा ? [निश्चयपृव क] किन्तु मेरी आंखें ही यदि अनधी हो गई हों तो मुक्ते क्यों जीना चाहिए ? नहीं — नहीं लोपामुद्रा ! स्वप्न से जागो — मेरी प्यारी — अपने पंथ तो निराले हैं और निराले ही रहेंगे। मेरा जीवन यदि मिथ्या ही हो तो मुक्ते जीने का अधिकार नहीं है। विठ जाता है। ] जाओ !

लोपामुद्रा—मेरे तपस्वी ! क्या में तुममें समाई हुई नहीं हूँ ? तुम मिथ्या होगे तो मुक्ते भी सत्य से लिपटकर नहीं रहना है और जीना भी नहीं है ।

त्र्यगस्त्य--- श्रौर इसीतिए......जाश्रो । हम साथ रहने के लिए उत्पन्न ही नहीं हुए हैं।

लोपामुद्रा—[उल्लफन में पहुकर] हे देव ! देव ! क्या अन्त में इन दोनों में से एक को समाप्त होना ही पड़ेगा !

अगस्त्य-[ धीरे से सखेद ] यह तो देव की आजा है।

लोपामुद्रा—[चिल्लाकर] मेरा जीवनाधार मुक्ते मिल, गया है। कि उससे अलग होकर मैं कैसे जी सकती हूं ? [अगस्य के कन्धे पर हाथ रखकर खड़ी रहती है।]

अगस्त्य—कोई उपाय नहीं है। जाओ—जाओ—अपने आश्रम को। मुक्ते विचित्तित न करो—मुक्ते तपस्वी की दृदता से मरने दो। [लोपामुद्रा को अलग करता है।]

लोपामुद्रा—[कातर होकर, साश्रु] कैसे त्रलग होऊं ? [हृदय फटा जाता है ।] मैं श्रलग नहीं हो सकती—नहीं हो सकती।

अगस्त्य—[कांपते खोंठ खोर रोते स्वर में] मिल गए—यही बहुत बहा लाभ है। जाखां—जाखो मेरी पाए! [खाड़े हाथ करके लोपामुहा को दूर करता हूँ!] हम लोग नो तरम्बी हैं—जीवन खोर सुत्यु दोनों ही समान हैं हमारे लिए—

[एकाएक वृत्त में कुछ ध्विन होती है और भैरव भंयकर चीत्कार करके, कूदकर लोपामुद्रा पर भपटता है। चांदनी में छुरा चमकता है। अगस्त्य के रोकने से पहले ही वह लोपामुद्रा को छुरा मार देता है।]

भैरव-ई-ई-ई-ऊ-

ह्योपामुद्रा-त्र्यो ! नाथ ! में भी साथ त्रा रही हूँ ।

[मृच्छित हो जाती है।]

अगस्त्य—[भैरव से जूम पड़ने हैं।] चांडाल -

भैरव—[त्र्यगस्त्य को छुरा मार्ने का प्रयत्न करने हुए ] उमकाल प्रसन्न—

[विश्वरथ त्राकर भेरव पर टूट पड़ता है और दोनों भैरव को घरती पर डाल देते हैं। विश्वरथ छुरा ले लेता है। त्रगस्त्य उठकर लोपासुद्रा के पास जाते हैं। विश्वरथ भेरव का हाथ पीछे से बांधकर खड़ा रहता है।

विश्वरथ- शिवपर्वक मेरव !

अगस्त्य - [चिंतातुर वदन से नीचे मुककर ] कोपामुदा ! कोपामुदा !

रोहिस्सी--[पीछे से त्राकर ] पिताजी ! पिताजी ! शाम्बरी को किसीने मार डाला है।

अगस्त्य - [चौंककर ] शाम्बरी को ?

विश्वरथ—[ हांपते हुए ] क्षिस दुष्ट ने ?

भैरव — [विजय के हर्ष से पागल होकर ] किसने ? मैंने मारा। उप्रकाल की दोही शाम्बरी को ! [दाँत किटिकटाकर ] श्रीर दूसरी यह [ मयंकर हँसी हँसकर ] श्रीर तीसरा — तू [हाथ छुड़ाकर विश्वरथ पर भपटता है। ] ई—ई—

[ विश्वरथ उसे धरनी पर दे मारता है ऋौर ऋपने हाथ के छुरे से उस पर ऋाघात करता है।]

विश्वरथ—जा—जा—ग्रपने उप्रकाल के पास ! [ त्र्यास्त्य उठः कर सहायता के लिए त्र्याता है। रोहिणी लोपामुद्रा के पास जाती है।]

भैरव-[मरते-मरते विजयघोषणा करके ] उप्रकाल प्रसन्न !

[भैरव मर जाता है, और विश्वरथ उस पर से उठकर, छुरा फेंक देता है।]

त्रगस्त्य — [ उलमान में पड़कर ] शाम्बरी मर गई, श्रौर साथ ही — [ लोपामुद्रा के पास जाकर बैठ जाता है। रोते स्वर में } देव !

विश्वरथ-[ पास आकर ] भगवती !

श्रमस्य [ वेदना-भरे स्वर में ] गई' जुम गई'। [ नीचे देखता है।]

[ दिवोदास ऋौर वशिष्ठ दौड़ते हुए ऋाते हैं। ] दिवोदास—यह क्या ? [ देखकर रुक जाता है। ] लोपा- सुदा को क्या हो गया ?

[ अगस्त्य नीचे भुककर साशु नयनों से लोपामुद्रा का सिर ऊँचा कर देते हैं, लोपामुद्रा आँखें खोलनी है और अगस्त्य को देखती है। फिर हाथ फैलाकर उनके गले से लिपट जाती है।]

विशष्ठ-[ कठोर भाव से ] यह क्या है भाई ?

त्रगस्य—[ भर्राये स्वर में ] वशिष्ठ !....यह है मेरी— देवद्ता !

वह सिर नीचा करके लोपामुद्रा का चुम्बन करते हैं।]

[परदा गिरवा है।]

## चौथा भाग

# ऋषि विश्वामित्र

(नाटक)

लोपामुद्रा के इस चौथे भाग में तीसरे भाग का ही कथा-प्रवाह आगे बढ़ता है। किन्तु इतिहास का क्रम बनाए रखने के लिर अर्जुन (कार्तवीर्य) और ताल-जंघ, ये दो पौराणिक पात्र सम्मिलित कर लिये गए हैं!

#### पहला श्रंक

न्थान - तृष्ह्याम से कृष्ठ दृष्ट परी जंगल का निर्नेन मार्ग .

[मामने दूरी पर काल खेतों की दो पुरसा ऊँची बाइ दिखाई देती है। इन काले खेतों में दस्यु विन्दियों को बन्द रखा गया है। मध्य रात्रि हो चुकी है। पृष्णिमा का चांद ऊपर चढ़ गया है। बाड़े के मीतर से दुख-भरे रोते या पीड़ा से चिल्लाने की ध्वनि कभी-कभी सुनाई दे जाती है। कभी-कभी उल्लु बोल उठता है खोर बाताबरण भयानक बन जाता है।

गय श्रीर एक सेनिक वातें करते हुए श्राते हैं। गय लगभग पर्चीस वर्ष का उम्र श्रीर रूपवान तृत्सु सेनानायक हैं। उसके वत्त पर, हाथ पर श्रीर पैर पर कवच वैंध हुए हैं। उसकी कमर में तलवार श्रीर हाथ में भाला है। सेनिक के हाथ में केवल एक फरसा है। उसकी कमर में चमड़े का कोड़ा लटक रहा है।]

गय-शीवता करो।

सैनिक-ग्रभी इसी समय कौनसी हड़बड़ी है ?

गय—हां. हां, मेरी स्त्री श्रोर मेरा पुत्र इसी समय के लिए हठ पकड़े बैठे हैं।

नैनिक-पातःकाल क्या श्रापत्ति है ? इस समय सब दस्यु मोये पहे होंगे।

गय-इसकी तुम्हें क्यों चिन्ता हो रही हैं ? दुष्ट ! बहाने क्यों बनाता है ? सौनिक-लड़की चाहिए या लड़का ?

गय-[ अट्टहास करके ] लड़की, लड़की। बड़ी होगी तो बहुतः काम आयगी।

तीनिक—वह तो कर्ताचत् ही मिले। अच्छी-अच्छी लड़िक्यां तो कभी की चलती बनीं।

गय— मेरा लड़का श्राठ वर्ष का है। उसे खेलने के लिए छ:-सात. वर्ष की लड़की चाहिए। है कोई ?

सैनिक-दो-तीन ध्यान में हैं।

गय — किन्तु ध्यान रखना। मुक्ते तो श्रव्ही, मोटी श्रीर रूपवती लड़की चाहिए जो बड़ी होने पर सब काम कर सके श्रीर जिसे बेचने पर पन्द्रह गौए प्राप्त हो सकें। समके ?

सैनिक — बाज इन काली-कल्टियों के लिए कोई दो गौएं भी नहीं दे सकता है। श्राप जैसी चाहते हैं वैसी नहीं मिल सकती।

गय— मिलेगी, मिलेगी। इतनी तो हैं। उनमें से क्या एक भी खड़की नहीं मिलेगी? जाक्रो, जाक्रो, शीघ्रता करो। मुक्ते स्रभी है बौट जाना है।

सैनिक—आज इतनी शीवता क्यों है ?

गय-विश्वरथ के हम्यं का घेरा डालना है।

सैनिक-न्यों ? क्या बात हो गई ?

गय-क्या त् नहीं जानता ?

सैनिक—मैं क्या जानूं ? मैं तो श्रव गांव जाऊंगा।

गय—विश्वरथ ने शाम्बरी से विवाह करने का हठ ठान लिया था। इसलिए गुरू अगस्त्य ने आज्ञा दी है कि कल प्रातःकाल तक उसे सौंप दो।

सैनिक-यह तो मैं ज्ञानता हूं।

गय-पर विश्वरथ ने यह निश्चय किया है कि कल प्रातःकालः भरतों को साथ लेकर तृत्सुमाम छोड़कर चल दिया जाय। सैनिक - क्यों ?

गय-व्योकि उसे गुरु की प्राक्ता सान्य नहीं है।

मैनिक-तव ?

गय--तब क्या ! गुरूजी ने प्रतिज्ञ कर ली है कि यदि भरत लोग हुत्सुप्राम खोदकर चले जायेंगे तो वह भी प्र ए व्यान देंगे ।

मैनिक-बार रे बार ! ब्रव ?

राय— बाब क्या ? राजा दिवोदास की आबा है कि भनतों की ब्रुव्यपना इमर्प की न छोदने दिया जाय । इसीकिए तो में आज इतना ब्यस्त दिखाई देरहा हूँ।

सैनिक-पर यय विश्वस्थ करेगा क्या ?

गय—विश्वरथ ! वह तो उस अल्टी पर जी-जान से सरता है। लाज-हवा सब भी बढाई है। और ऊपर से कहता है कि मैंने तो सूर्य-देव का आबाहन करके शास्त्रशी को आधी यहा जिला है।

सैनिक — शांबरी और आयां ! कहीं इदि चरने चली गई है क्या ? गय — और क्या ? क्या ये काले-कल्टे भी कहीं आर्य बन सकते हैं ? जाओ ! अब देर न करों।

मैंनिक-देवताओं ने इन कल्टों को उत्पन्न ही क्यों कर दिया ? गय-[हंसकर] हमारी सेवा करने के लिए, और क्या ?

[ सैनिक और गय दोनों मिलकर एक बड़ा-सा द्वार अत्यन्त पिरिश्रम से खोलत हैं, और उसमें से होकर सैनिक भीतर चला जाता है। भीतर जाकर वह बन्दियों को कोड़े लगाता मुनाई देता है, और दस्यु स्त्री-पुरुपों की चिल्लाहट भी मुनाई देती है। कुछ बच्चे भी रोत हैं। थोड़ी देर के पश्चात् वह तीन प्रौढ़वयस्क स्त्रियों को लेकर आता हैं। प्रत्येक स्त्री के साथ सात-आठ वर्ष की एक-एक लड़की है। स्त्रियों के शरीर पर नाममात्र के लिए ही वस्त्र हैं। वच्चे नंगे हैं। स्त्रियां डरती और घवराती हुई आती हैं और अपनी-अपनी लड़की का हाथ थामे हुए हिचकिचाती

हुई खड़ी रहती हैं।]

गय-लाए ?

र्मनिक — भी हाँ, तीन हैं। इनमें से जिसे चाहे पसन्द कर लें। [भीनों स्त्रियों को पंक्ति में खड़ा करता है। गय निर्लब्सता से अड़िकयों का परीक्षण करता है।]

गय—[ एक लड़की के पास खड़ा होकर ] यह तो रोगी है। पहली स्त्रीं—[ दु:खी होकर ] मुके ले चलो। यहां तो मैं मर जाड़ेंगी।

सैनिक [पहली स्त्री का हाथ पकड़कर उसे वेग से मकन मोरता हैं।] चुप रह निर्वांडन। तू मर जायगी तो कौनसी सूर्य की गति स्व जायगी। जा। [वह स्त्री निःश्वास छोड़कर लड़की को लेकर जान के लिए घूमती है। खड़ी होकर फिर पीछे घूमकर देखती है। सैनिक की बड़ी-बड़ी आंखें देखकर घवरा जाती है, और घव-गई हुई उसी हार में से होकर चली जाती है।]

[ गय दूसरी स्त्री के पास आकर उसकी लड़की का परीच्या करता है।]

गय — नीचं उतार। [ दूसरी स्त्री श्रमहाय दशा में लड़की को गोद से उतारती है। गय लड़की के गाल को हाथ लगाता है।]

दन्यु कन्या—[रो देती है ] ब्रो—ब्रो !

[ माना धरती पर वैठकर लड़की को गले लगाती है और उसे चुप कराने का प्रयत्न करती है।]

गय चुन रह। [माता को हटाकर लड़की के सिर पर थप्पड़ जमादा हैं। ] बात बात में क्यों रोती है ? सैनिक ! मैं इसी लड़की को ल जाऊ गा। [तीसरी स्त्री की स्रोर देखकर] इसका स्रब काम नहीं है। यही स्रच्छी है।

[सँनिक तीसरी स्त्री को धक्का मारकर द्वार की श्रोर ढकेल देता है। गत्र ज़ड़की का हाथ पकड़ता है। उसकी माता उससे लिपटनी है।]

सीनक-वत ! माववात यदि दोली ती ।

[ र्नामरी दुस्यु स्त्रां को बाहे में भिजदाना है । ]

गय—[मॅनिक मं] इस लड़को को माँ को भी ले जाओ।

मैनिक—[ आरचर्यत्रकित होकर ] इस लड़की को अकेने ले जाते हैं ?

्य —इस बौरत का मुंह तो देखें ! इसे ते बाबर बया हरू ता ? ' [ तड़की को उसकी माता से छुड़ा लेता है ⊦ ]

्रवस्यु कन्या—[रोकर] श्रो—श्रो ! [माता से लियट जाती हैं। साता के साथ जाने के लिए तैयार होती है : ]

गय—[ क्रोध से धक्का देता हैं। ] तुमे में जाका क्या को गे ? त् जा—जोट जा अपने बाद में।

द्रपु स्त्री—[रोते स्वर में] क्या हुक नहीं ले चलते? मुके भी लेते चलो। मेरी लड़की मेरे बिना क्या करेगी? विटे वैटे धर्ती पर सिर रखकर हुन्दी होती हैं।] ले चलो। चाप को कहेंगे वहीं काम करूंगी। नहीं तो छोड़ दो मेरी लड़की को मेरे पास। [ यह पुन: लड़की को गले लगाती हैं।]

गय—[लड़की को छुड़ाने का प्रयत्न करता है।] छोड़ दे री!

[ माता बैठकर लड़की में लिपट जानी है।]

दस्यु स्त्री—श्रम्नदाता! मेरी लड़की को अकेली न ले जाइए। में उसके बिना मर जाऊंगी। श्राप जो कहेंगे, वह करू गी। मेरा श्राप पर कोई भार न होगा। मेरे सब बच्चों में यही एक श्रकेली बची है। मेरे पिता! मुक्ते यहाँ होड़कर न जाइए।

[ लड़की से लिपटकर आक्रन्द करती है।]

गय—[तिरस्कार से ] इन दुष्टाग्रों को बच्चे किनने प्यारे हैं ? [ हाथ का भाला लेकर दस्यु स्त्री को मारता है। उसके शरीर से रक्त बह निकलता है | ] छोड़, छोड़, नहीं तो अभी मार डालूंगा। [स्त्री चिल्लाती हैं, उलटा सिर करके लड़की से लिपटकर सिस-कियाँ लेती हैं | ]

दस्य स्त्री—[ लड़की को छाती से लगाकर ] मारो, हम दोनों को मार डालो। पापी—

गय—[क्रोध सं] सैनिक ! इस राज्यसी को ले जान्नो यहां से हिं। भाले से दस्यु स्त्री को फिर दो-चार घाव करता है। ज्यों-ज्यों घाव लगते हैं त्यों-त्यों दस्यु स्त्री अपनी लड़की को अपनी पास रखने के लिए उस पर भुकती है। लड़की फूट-फूट कर रोती हैं।] ले मर—मरना हो तो।

दस्यु नती—श्रोह !—श्रोह ! [ मूर्छित होकर गिरती है । ] गय—[ निर्देयता से ] एक नन्हीं सी लड़की के लिए ये दुष्ट कितना दुःख देते हैं।

[नीचे मुककर लड़की का हाथ पकड़कर खींचता है। ख़ैनिक उस मूछित दस्य स्त्री को हटा देता है। लड़की फूट-फूटकर रोती है। गय लड़की का हाथ पकड़कर उसे मकमोर देता है।] चुप रह, नहीं तो अभी तुभे भी मार डालू गा। [ रोती हुई लड़की को मारता और यसीटता हुआ ले जाता है। लड़की के रदन के साथसाथ भीतर के बन्दी भी रोने लगते हैं।]

पहला संनिक -- इंग्स ! इस्स ! इधर तो आ । [दूसरा सैनिक आता है । ] अरे भाई ! हाथ तो लगाओ । इस दुष्टा को भीतर तो डाल दूं और प्रवेशद्वार बन्द कर दूं।

दूसरा सैनिक-क्या हुआ है ?

पहला सैनिक — अरे ! और क्या ? सेनानायक गय को इसकी खड़की चाहिए थी और यह दे नहीं रही थी। [दोनों दस्यु स्त्री को उठाते हैं और बाड़े के प्रवेशद्वार तक ले जाते हैं। लात मार कर भीतर ढकेल देते हैं और द्वार बन्द कर देते हैं।]

पहला सैनिक—श्रेष्ट कुम्स ! शिश्याध को देखा ! एकदम पागल हो गया है। इन सबको बह आये बनाने चला है। इन सहको बहु आये बनाने चला है।

[वानें करने हुए चने जाने हैं। थोड़ी देश में उसी मार्ग से ऋज आता है। वह मार्ग पर ही पर पड़ता है। उसका सिर एक और भुकता है। उसके हाथ में हुए का बड़ा रेट चांदनी में चमकने लगता है। उसके हाथ में हुए का बड़ारण घड़ा है। वह मृद्धित है किए भी उसका हाथ उसके हुन का रहारी बरने के लिए अथलाशील है। उसके चड़े-बड़े मोर्ड-मोर्ड स्पर्मों में से पृथ्वी को कंपाने वाला निष्टाम सिकलरा है जिनमें मनत भी ईप्यों कर सकते हैं। ऋज बांदों दंद करके पड़े-पड़े कुछ बोलता है:]

स्टल्ल - दृष्ट अजोगते ! [ हिन्नकी लेता हैं ] उने ' सगवनी जोपासुद्रा के साथ जाकर एकान्त में बात का काबा है [ हिन्नकी लेता हैं ] और फिर हाथ से निकल भागा ....... नीच ! [ हाथ से खूँटे हुए मिद्रापात्र को टटोलने का प्रयत्न करना है । ] भगविता जोपासुद्रा ! [ चलने का निएफल प्रयत्न करते हुए ] और, यह क्या ? क्या धरती भी बादलों के समान हटना सीख गई है ? और बाह ! क्या चन्द्रमा भी चक्कर खाने लगा ? अभी इथर चमकताथा अथ उथर चमकने लगा ! हः हः हः हः [ टटाकर हँ सना है । ] बादल भी वृम जाता है । अच्छा ! [ वॅटना चाह्ना है किन्तु मद की भोंक में गिर पड़ता है । गला भरों जाता है ! ] बात मेरे गले में आग लगी है । किसी प्रकार भी व्याम पुक्ती ही नहीं । [ मिद्रापात्र हुँ दता है । ] मिद्रापात्र कहाँ चला गया ? औह ! यह है—यह है ।

[उसे उठाने का प्रथतन करता है पर उसे उठा नहीं पाता।]
ऋत्त-अरे ! क्या हुआ है ? किसी प्रकार भी आनहीं रहा है, सुंह
के पास ! [पात्र लेकर सुंह से लगाता है। नोये सोये पर हिलाता

हैं | अच्छा, मैं कटपट चलुं नहीं तो अजीगर्त भाग जायगा। विग से पेर हिलाता है | आज इस धरती को क्या हो गया है ? कहाँ चली गई ? पेर को लगती ही नहीं ! कैसी विचित्र बात हो गई है ! एं [ पेर रोक कर चारों ओर देखता है | पूर्णिमा की रात भी कभी कभी अधकारपूर्ण हो जाती है । प्यास लगी है तो भी पात्र निकट नहीं आता। चलना चाहता हूँ किन्तु धरती निकट नहीं आती। यह क्या हो गया है ? चिंद्रमा की ओर देखकर] क्या हुआ है ? वह देखों, चंद्रमा विचित्र वह से सामने खड़ा है । मेरे पेर धरती पर नहीं हैं, किन्तु बादल पर हैं — और सामने यह गोल टीला खड़ा है । इसीलिए मेरे पेर नहीं दिखाई देते । [ पेट की ओर देखकर ] यह टीला कहाँ देखा था ? [ हंस देता है । ] अरे हां, स्मरण आया। यह तो मेरा पेट है ! [ हंसता है । दो दस्यु धीरे-धीरे बातें करते हुए आते हैं । वह सुनता है । ]

ऋत्त—दूसरी श्रोर से किसीका स्वर सुनाई पड़ता है। चिरों श्रोर देखकर ] हः—हः—हः—हः—में—में तो गड़ हे में पड़। हुश्रा हूँ। [बड़े परिश्रम से बैठता है श्रोर हँसता हुश्रा विचार करता है।] कीन बात करता है ? यह तो शम्बर का स्वर बोल रहा है। हः—हः—हः—हः—शम्बर के गढ़ में पड़े-पड़े वहाँ की लड़कियों से मैंने क्या क्या नहीं सीखा ? [ ऊपर देखकर स्मर्ण करता है।] कोई-कोई तो कैसी रसीली श्रीर चटकीली थी ? कैसा श्रानन्द श्राता था ? धिकार है इन लड़बेयों को। चारों श्रोर रोना-धोना मचा रक्खा है। जहां देखों वहीं मारो—काटो।

[ ऋच चुप हो जाता है। दो दस्यु आते हैं। एक वृद्ध है और दूसरा युवा है। दोंनों ने मोटे कपड़े का लँगोट लगा रक्खा है। दोनों डरते हुए वाड़े के पास से होकर चलते हैं। वे ऋच को नहीं देखते। अन्त में आगे आकर धीरे-धीरे वातें करते हैं।] युवा दस्यु—[हठपूर्वक] हां, हां, सच है। हमारी उम्रा बहन को आयां बना लिया है !

मृद्ध दुरुयु—श्रेर चुर भी दि। छानी जानि की नो वैसने लीप पोत बारवर कर दिया है।

युवा दुस्यु—नदी, नहीं, सुभे स्वयं वृद्ध ने कहा कि उसके कारण हम संवदा उद्यार ही द्यायगा।

शृद्ध दन्यु—हो चुका—हो चुका / उसे तो उप्रकास का साप है .

ऋज्ञ — [सिर पीटते हुए ] उप्रकास ! हो ... [स्माराण , [करके बढ़बड़ाता है : ] टोक है . केसा था वह कुख ! चील सुरा-पान का केसा आनंद और भोजन के यचने तक लढ़कियों के साथ नाचना । [आनंद की लहर में सिर दिखे डालकर ] वः—हः — हः—हः—चाहे जो भी हो पा उप्रकास कक्क घ्यस्य था ।

युपा इन्यु— उप्रकाल ने की जसा दमें निवाल का विधा ! इनसी विपत्ति में तो लावाला।

वृद्ध दस्यु—क्या वकता है रे ? उप्रकाल सुन लेगा तो प्रास् ले लेगा।

युवा दम्यु-उपकाल ! क हुं-

वृद्ध दस्यु—हाँ, हाँ, उप्रकाल देव नो जीने जागने बेंट हैं।

श्चित एकदम खड़ा होकर उद्यक्ता है. और शस्त्रराह में जिस प्रकार भैरव की नत्यते देखा था, उसी प्रकार नायने लगता है। वे दस्युद्देन देखकर घटराते हैं और फिर इसे उप्रकाल समभकर लेटकर घरनी पर नाथा टेकते हैं।]

ऋज्—उप्रकात प्रसम्त । ई-ई-ई-ई-ई-ऊ-

[ ऋच नाचता ही रहता है | ]

दोनों दम्यु—[ धर्ता पर से मिर उठाए विनः ] ई-ई-ई-ई-ई-

ऋदा—[स्वगत] कीन कहता है कि मैं महीं नहीं हूं ? क्या श्रकेते अवस्य की ही एवा होती है ? मेरी भी होती है। [निकट श्राकर दस्युश्चों को उठाता है श्रोर उन्हें सुरापात्र में से दो-दो वृंद सुरा का प्रसाद देता है।] खड़े हो जाश्चो । मैं श्रपने भक्तों पर प्रसन्त हूं। खड़े हो जाश्चो। हाथ जोड़ो । [दस्यु खड़े होकर हाथ जोड़ने हैं।] चलो. मेरे साथ श्राश्चो, घबराश्चो मत। [स्वतः सुरा पीता है।] मैं उपकाल हूं। [निकट श्राकर श्राँखें निकाल कर] क्या तुस श्रस्वीकार करते हो ?

[ ऋच दस्युओं के हाथ में हाथ डालता है ऋौर जिस प्रकार शम्बर के गढ़ में दस्यु नाचा करते थे, उसी प्रकार तीनों व नाचते हैं।]

तीनों — ई-ई-ई-ड-ऊ [ थोड़ी देर तीनों नाचते हैं। पैरों की खाहट खाती है। ]

वृद्ध दस्यु—बाप रे ! कोई आ रहा है। [ ऋच हाथ छोड़कर बाड़े में घुस जाता है। कुत्स और उसका साथी दोनों आते हैं। ऋच उनके सामन उछलकर आता है और दस्युओं के समान नाचता है।]

ऋत् —ई-ई-ई-ई-ई-ऊ-ऊ...ई-ई-ई-ई-ऊ-ऊ-

त्रार्य सैनिक—ग्ररे, बाप रे बाप ! दस्युग्रों का देव !

## [भाग जाते हैं।]

ऋच—[पेट थामकर हंसता है।] हा-हा-हा-हा! [दस्युत्रों से] इधर आओ, इधर आओ। घबराओ मत, घ-घ-घबराओ मत। मैं कान हूं ? ई-ई-ई-ई-ऊ-ऊ—[तान में आकर] क्या मुसे पहचानते नहीं ? डरते हो क्या ? मैं इन्द्र और उप्रकाल दोनों को कांख में दबाए बुमता हूं। हा-हा-हा शम्बर और दिवोदास दोनों को गोद में खिलाकर बड़ा किया हं। ह-हा-हा-हा—विश्वरथ और शाम्बरी तो मेरे कहें विना पानी तक नहीं पीते। हा-हा-हा-हा।

ृद्ध दम्यु--[हाथ जोड़कर] ग्रन्नदाता ! क्या ग्राप विश्व-रथ के वृक्ष को पहचानते हैं ? ऋत् — [ऋदृहास करके] हो-हो-हो-हा-हा — विश्वत्थ का वृक ! वह तो तड़के साँस मेरे पैर दावना है।

[ गौरव से उमकी जीभ लटक त्राती है। ]

युवा दरेयु—वृक तो मेरा मौसिया भाई लगता है। वह कहताथा कि विश्वरथ ने हमारी उद्मावहन को अध्योवना डाउा । क्यायह टीक है ?

ऋज् — नृर्वतापुर्त हैमी हैमकर जिर हिलाता है : ] विश्व-रूथ में आयो बना डाला ? कोड़ — विश्वरथ जब चार बर्गुली का था तब में तो आयो बनाने का मार्ग मैंने उने दिखाया : शस्वर के पुर में एक मास तक में बकेता शी जिल्ली बाहूँ उतनी बाबी बना डालता था।

ष्टुद्ध इन्यु—्यिका दृस्युके प्रति ] बरे यह तो पृशा पानल जान पद्धा है। चलो चलें बहाँ से ।

युवा दस्यु—भाई! जिसने उप्रकाल को प्राथेना करके आर्थ में निक भगा दिये उसे पागल कैसे कहा जाय? [ ऋच्च से ] अन्नदाता, हमें अब आज़ा दीजिए।

ऋच-[ताब से ] कैसी आज्ञा चाहिए ? कही कही--मैं दे दुंगा।

वृद्ध दम्यु-हम अपने जाति-भाइयों से मिलने आए हैं।

ऋज् — नुम्हारे जाति-भाई ? नुम्हारे दस्यु ? यहां कहां हैं ? मुक्ते तो कोई दिखाई नहीं देता।

वृद्ध दस्यु-श्रन्नदाता, वह काला खेत है न ?

ऋच — काला खेत ? अच्छा ! जहां तुम्हारे बन्दी बन्द किये गए हैं वह ? मैंने तो कभी देखा ही नहीं है। [गाम्भीर्य से ] अच्छा ! पर यह काला खेत क्यों ? हरा नहीं, घौला नहीं, काला ही क्यों ?

[ ठठाकर हँसता है।]

युवा दस्यु—ग्रन्नदाता ! हमारे लोगों को उसमें वन्द किया जाता है इसलिए वह काला कहलाता है।

ऋच-[ स्मर्ग कर ] नहीं, नहीं। भगवती कीपामुदा एक बार कहती थीं - यह काला खेत इसलिए कहलाता है कि हमारे धौले मस्तक पर काला टीका है। हा-हा-हा-हा [ध्यान से देखने का कष्ट उठाता है।]

वृद्ध दस्यु-यह कांटे की ऊंची बाड़ है, उसीके पीछे।

वृद्ध दस्य — श्रव तो श्राठ सौ या दस सौ रह गए होंगे।

. ऋत् — बस ! श्रीर सब कहां चले गए ?

वृद्ध दस्यु-प्रतिदिन श्रव्छे श्रव्छे दस्युत्रों को श्राप कीगों के दास बनाने के लिए निकाल ले जाते हैं। बचे हुए दस्युत्रों वो संध्या होने पर फिर से लाकर बन्द कर दिया जाता है।

ऋल-[ ऐंठ से ] क्या दन्द कर देते हैं! हमारा विश्वरथ तो दस्युत्रों को आर्थ बना रहा है और राजा दिवोदास उन्हें बन्द कर देता है ? [क्रोध का अभिनय करके] पर तुम क्यों नहीं अब तकू बन्द किये गए ?

युवा दस्यु—हम तो दास हैं, श्रीर तृत्वुमाम में रहते हैं। ऋन्-तब यहां क्यों आये ही ?

युवा दस्यु - कभी-कभी आश्री रात को चोरी छिपे चले आते हैं। ऋच- [कृपा दिखलाते हुए] अच्छा, समना, समका । तुम कायर हो । [धूर्तता से हंसते हुए ] दिन में आने का तुममें साहस नहीं है। तुम डरपोक हो।

दृद्ध दस्यु—श्रन्नदाता ! इस समय जो हम श्राते हैं इसमें भी बड़ा संकट है। यिर पकड़े जायेँ तो हमारे घड़ पर सिर न रह पाये।

ऋज़ — [ताय से] तब हे भीरुओं ! हे न 3 सको ! हे निःसन्त्रों ! इस समय यहां क्यों आते ही ?

वृद्ध दस्यु—क्या करें ग्रन्नदाता ? हमारे सम्बन्धी यहाँ पड़े हैं, इसिंबए कभी-कभी मन उचाट हो जाता है श्रीर यहां खींच लाता है । श्राज विश्वरथ ने उग्रा वहन को आर्या बनाया है और श्रव रानीः बनायेगा । उसीकी वधाई देने हम लोग याये हैं ।

ऋत्—वधाई ! कोई बात दें ? हमारा विश्वस्य और हम तो दस्युओं का उद्यार करने पर तुले हुए हैं और तुम लोग यों प्रवरा-घयरा कर प्राण दिये जा रहे हो ? [क्रोध से ] धिव्वार है तुम्हें ! नपुंसको ! में दुर्वम का पुत्र ऋच—प्रगण्स्य का प्रिय शिष्य —और विश्वाध का मित्र तुम्हें मूचना देवा है कि तुम्हा । उद्यार हो गया है। हाओ, नाचो, करो। सुरारान करो । [ नाचना है । ] उप्रकार प्रसन्न : हे-ई-ई-ई- फ-फ-

 वृद्ध दस्यु- - अन्नदाता ! कीतमा मुंह लेकर हंसे ? हमारे भाई-बन्धु तो पशुत्रों की भांति इस बाहे में बन्द हैं:

त्राज्ञ – क्या इसमें मित्रयां भी हैं ?

दृद्ध दृत्यु—हां, युव्य हैं. सित्रयां हैं. लड़के हैं :

ऋत — [चिक्तन होकर ] बहा बैठ-बैट वे करने क्या है ?

. युद्ध दस्यु — करते क्या है ? कोड़ों की मार खाने हैं, पानी विना तड़्मते हैं, मृत्यु की बाट जोड़ते बैठे हुए हैं।

ऋत् — [गम्भीर वनकर निग हिलाता है | ] भगवर्ता लोपासुदा ! आपकी बात सत्य है — नितान्त सत्य है । हम आर्थ लोग दहे दुष्ट हैं । [ प्रार्थना करते हुए ] हे वहणदेव ! में ऋत्, लोपासुद्रा का शिष्य, अगस्त्य का शिष्य और दोनों का एह माथ ही शिष्य, अपने दोनों गुरुओं की सौगन्ध खाकर कहता हूं कि यदि में प्रत्येक दस्यु का उतार न वरू तो मैं — में — [ घवराहट से रुकता है । ] क्या कर डाल्ं वह सुभे सुकता ही नहीं। [ हंसता है और सुरा पीता है ।]

युद्ध दस्यु — किन्तु राजा दिवोदास श्रापको बुछ न करने देगा श्रन्नदाता !

ऋच-गड़बड़ मत करो । वह दिवोदास होता कौन है ? वह किस खेत की मूली है ? में, हमारा विश्वरथ और हमारी भगवती लोपामुद्रा यदि उद्धार करने बैठें तो किसकी शक्ति है कि वह वीच में विध्न डाले ? विश्वस्थ जैसा भरतों का राजा, तुम्हारी आयों में श्रेष्ठ शाम्बरों को रानी बना रहा है, फिर क्या ? [हिचकी लेता है और स्थिर होकर निश्चय करता है।] चजो, मुक्ते अपने जाति-भाइयों के पास ले चलो। में उनका उद्दार करूंगा। [ग्वेत के निकट जाता है, ठह-रता है।] क्या यही काला खेत है ? निश्चित रूप से ?

वृद्ध दस्यु —हां भ्रन्तदाता ! यही काला खेत है।

ऋत् —श्रव्हा ! [नाचता है ।] उप्रकाल प्रसन्त—ई-—ई-—ई-—

दस्यु लोग— [ भीतर से ] ई—ई--ई—ई—ऊ--ऊ-

ऋत-[खड़ा होकर सिर पर हाथ रखता है।] सुनाई पड़ता है। स्वर सुनाई पड़ता है,पर सुके मार्ग नहीं दिखाई पड़ता। सुके भीतर ले चलो। [युवा दस्यु के हाथ पर हाथ रखता है।]

ष्टद्ध दस्यु—श्रम्नदाता! भीता जाने का सार्ग नहीं है । द्वार बन्द है।

ऋन — उसे खोल दो, मेरी श्राज्ञा है।

वृद्ध दस्यु—[युवा दस्यु से ] श्ररे ! यह स्वत: भी मरेगा श्रीर इम लोगों को भी मरवा डालेगा. समके।

ऋन्—चलो, खोलो । क्या मेरा कहना नहीं मानते ?

वृद्ध दस्यु-श्रन्नदाता, यह द्वार खुल ही नहीं सकता।

ऋन् — नया बकता है ? हटा दो — स्तोद डालो — जला दो — मैं श्राग्निदेव का श्रावाहन करता हूं।

युवा दस्यु — जलाया जाय, पर कैसे ?

ऋत—[उच्च स्वर से आवाहन करके] हे अग्निदेव ! मैं आपका आवाहन करता हूं। आप अपने चारों सींगों से इस बाड़े को उत्तर दीजिए। अपने तीनों पैरों से इस बाड़े को कुचल डालिए। अपने सातों हाथों से इस बाड़े को हटाकर दस्युओं को मुक्त कर दीजिए। [दुखित होकर] अरे! कहां हो ? इन दस्युओं को मुक्त करने का

में प्रयत्न करता हूँ और आप आते भी नहीं ? [उपालम्भ देते हुए ] आपको हुआ क्या है ? में ऋच —हुदेम का पुत्र, अगरूव और लोपामुद्रा का एक साथ शिष्य. आपका आवाहन करता हूं। चलो, ए दस्युओं! देख क्या रहे हो ? अग्नि की स्थापना करें।

युवा दुस्य-पर काहे से ?

न्यज्ञ स्वा ! देखता नहीं ि मेरी कमर में यह चक्रमक बंधा है, उसी से । [उसे को लोने का निष्फल प्रयत्न कशन है ] सुक्रमें खुक्र ही नहीं रहा है। देखता ज्या है ि खोदा ले, खोल ले. कही बंधा पड़ा होगा।

युवा बन्यु—र्जनी यज्ञाः

्रिटच की कमार से चक्रमक गोल्ता है और दाड़े में आग लगाता हैं }

स्व — [ मह दोलने इप ] के द्या गुंग रद्यं स्य दे हो शी में स्व हस्ता मोक्या शिवा दहा दुयरों रोग्वीति । [ दाह में से ज्वालाएं निकलती हैं ] बाह ! अच्छा दिल्लाया हूं में । [भीतर बन्दी किये हुए दस्युद्धों की वेदनापूर्ण आन्ते सहपूर्व हश्य देखती हैं । उनके मृत्यु पिंजर का कांट का द्वार एकदम जल उठता है । ज्वाला के उस पार साजान उपकाल सानन्द से नाचकर हर्ष की घोषणा करते हुए हिंगोचन होते हैं । उनके शिथिल गात्रों में चेतनता आ जाती है । उनके निराश हर्यों में स्थाशा का संचार होता है । रोगप्रस्त रोग भुला देता है । स्था और उत्साह से टकटकी लगाकर वे स्थान मोज्ञाता की स्थार देखते हैं । सन्त में वाह का थोड़ा भाग जल जाता है । स्था के जीवन का स्थाज स्थाद स्था स्था है । गरम राख पर दस्य वृत्त के तन रखते हैं और उस पर से वाहर स्थाते हैं । जगद्विजयी किसी प्रतापी देवाधिदंव के समान स्वत्त गर्व से हंसता, डोलता, जीभ निकालता हुसा, थोड़ी-थोड़ी देर में सुरापात्र में से सुरा पीता

हुआ देखुता है।]

दस्य — उप्रकाल प्रसन्त । ई-ई-ई-ई-ऊ-ऊ-

ऋज्ञ-[नाचकर] उपकाल प्रसन्त । ई-ई-ई-ई-ऊ-ऊ । वत्सो ! शत शरद् जीवित रहो ।

वृद्ध दस्यु – [हाथ जोड़कर ] यन्नदाता ! इन लोगों को वचाइये। ये सब यापकी शरण में हैं। इन्हें मरने से बचा लीजिए।

ऋच — [क्रोध में ] किसकी शक्ति है कि मेरे इन दस्युओं को अंगुली तक लगा सके ? देखता हूं।

वृद्ध दस्यु — श्रन्नदाता ! दिन निकलते ही श्राप तो चले जायंगे। श्रोर फिर बाड़ा तोड़कर निकलने के श्रपराध में सेनापित इन सबको मार डालेगा।

ऋज् — क्या ? क्या ? हा-हा-हा निरे भक्तों को सताने वाला है कौन ?

एक दस्यु कैदी-श्रन्नदाता ! हम तो दास हैं।

ऋ्च — दास ! दास ! क्र्ड बात है, अत्यन्त क्र्ड बात है। मैं और मेरा विश्वरथ सबको अभी आर्थ बनाये देते हैं।

दो चार दस्यु—[ ऋश्चर्य से ] ऋश्वर्थ ! इमें आर्थ ! इमें आर्थ वनायंगे ?

यृद्ध दस्यु—भाइयो ! श्राज बड़ी श्रनहोनी बात हुई है। विश्वरथ भरतश्रेष्ठ ने हमारी उग्रा बहन को श्रार्या बनाया है श्रीर कल महिषी के रूप में श्रभिषिक्त करने वाले हैं।

द्स्यु — ऐं हमारी उम्रा बहन ! ऐं ! श्रार्या ? सच—नहीं, यह नहीं हो सकता — ऐं –

ऋज् — [शान से] मूर्खों! तुम क्या सोचते हो? हम कौन हें? श्राज शाम्बरी श्रायों वन गई। कल सबेरे भरतश्रेष्ठ की रानी बन जायगी। परसों तुम सब श्रार्थ वन जाश्रोगे।

बृद्ध दस्यु --- प्रन्नदाता! बुक भी ऐसा ही कहताथा । पर मैं

राजा दिवोदाय को भन्नी-भांति यहचानता है. मैं उन्हींका ∙दास हूँ। वे ऐसा कभी नहीं होने देंगे।

ऋज् — [क्रोध में] किपकी मों ने सवासेर सोंड लाई है कि मेरे बीच में आये! [एक होटे लड़के के सामने देखकर] यज आ. क्या तुमें आये बनना है? यज ले यज् अपने नित्र के पाम। शी-शी... [बालक को सीटी बजाकर खिलाता है। एक युवती वन्युक्तया, दस्युक्षों के बीच से निकल का छाती हैं।]

• सुरा— ऋच ! ऋच ! क्या सुक्त नहीं पहचाना ? में दानी की द्योटी बहन — पिर पड़ती हैं !}

राज्ञ—[पहभानते हुए] कीन, तुरा ! [उसका निर हिलाकर] तुरा ! वही अध्वी लड़की है : [मुरा स्टल के राजे लगती है . ]

सुरा-ऋच ! ऋच ! सुभे उदा वहन के राम ते चकी

ऋज्ञ—[गर्ब से पेर पड़ते हुए सबकी श्रोर देखकर] श्रव्हा सब चलो । शाम्बरी हमारी महिषी होने वाली हैं । चलो, सब मेरे साथ चलो । चलो, चलो, चलो [नाचकर] ई-ई-ई-ऊ-ऊ

[चलने लगता है।]

एक दुस्यु -- अन्नदाता ! थोड़ा ठहरिये ।

यृद्ध दम्यु-[युवा दस्यु से] घरे, यह मरने का व्यापार है, यह क्या करने बेठा है ?

यवा दस्यु—[बृद्ध दस्यु से] इतना होने पर अंश क्या होने बाला हैं ? ये लोग यों भी तो यहां मरने ही बाले हैं।

बृद्ध दस्यु—[युवा दस्यु से] पर हम लोग वहां व्यर्थ में मारे जार्यगे।

युना दृत्यु—[बृद्ध दृस्यु से] अच्छा, चलो, चले ही चलें। [ऋत्त से] अन्तदातः! आपकी श्रतुमति हो तो श्राम में जाकर हम सब दृस्युश्चों को इकट्टा कर लायें। [पैर खुना हैं।] ऋत्त्—जायो—जायो। सबको ले आयो। [वृद्ध और युवा दस्यु दौड़ते हुए चले जाते हैं।]

[चलने लगता है। दस्युद्यों का समूह उसके पीछे-पीछे जाता है।]

[परदा गिरता है।]

## दसरा श्रंक

समय-चार घड़ां पांछे।

[ चांद परिचम में दिखाई दे रहा है। सामने सरस्वती का रतीला प्रदेश है और दूर पर बाएं कोने में सरस्वती वह रही हैं।

दाहिनी श्रोर कोने में विश्वर्थ का हर्म्य द्रियोचर होता है श्रीर वहाँ से तीर पर श्राने के लिए पत्थर का दलुकां मार्ग है। एक पत्थर पर विश्वर्थ का भांजा, मित्र श्रोर सहपाठी जमदग्नि भार्गव वेठा हुआ है। उसके मुख पर खेद दिखाई दे रहाँ है।

सामने विश्वरथ का सेनापित प्रतर्दन खड़ा है। उसकी मुखमुद्रा कठोर हैं तो भी इस समय वह स्वस्थ-सा दिखाई दे
रहा है। एक ओर भरतश्रे एठ विश्वरथ का विश्वामपात्र दस्यु वृक् खड़ा है। वह सशक्त, वृद्ध, काला और चपटी नाक वाला दस्यु है। वह कन्धे पर खड़्ग रक्खे हुए मृर्तिवन खड़ा है। उसके आगे ज्या का शव पड़ा है, उस पर मृगचमें दका हुआ है। पास में एक दास ल्क लेकर खड़ा है। शव की बाई ओर आगे से गाँव का मार्ग है, दाहनी ओर आगे का तट अगम्त्य के आश्रम की ओर फैला हुआ दिखाई देता है। विश्वरथ आता है। वह केवल धोती पहने हुए है। उसकी मुजा पर मुजबंध बंधा हुआ है। उसके श्वेत मुख के आस-गास विखरे हुए घुंघराले वाल इधर-उधर उद्द रहे हैं। उसकी तेजपूर्ण आँसे विविदा हो गई हैं। उसकी सुन्दर नाक प्रचण्ड आवेश से फटी जा रही है। वह दौड़ता हाँपता हुआ आता हैं।]

विश्वरथ — [ भरीर हुए टह्ने गपूर्ण स्वर से ] जमदिन ! जम दिन ! क्या यह सच है शांबरी को भैरव ने मार डाला ? बतान्नी न !

[ अपने सिर के बाल नोंचता है।]

जमदिग्नि—[ ऋंगुली से शांबरी का शव दिखाते हुए ] हाँ।

[विश्वरथ एक भपट्टे में शव के पास पहुंचता है, श्रौर उसके ऊपर ढका हुश्रा मृगचर्म फेंककर पागल के समान आँखें फाड़कर देखने लगता है।]

विश्वरथ—श्रो—श्रो—श्रो—[ मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ता है। जमदिन दौड़कर उसके पास जाता है और पास पड़े हुए कमएडल में से पानी लेकर उसके मुख पर छींटे देता है। प्रत-दंन पास त्राकर खड़ा हो जाता है और चिंता से पंखा मलता है। वृक धीरे से नीचे मुक्कर शांबरी के शरीर पर फिर से मृगचर्म ढँक देता है और पुनः चित्रवत् उसके पास खड़ा हो जाता है।]

जमद्गि-मामा ! विश्वरथ !

[ थोड़ी देर में विश्वरथ की मूर्छा दूटती है। जमद्ग्नि उसे उठाकर बैठाता है। वह घवराई हुई श्राँखों से प्रतर्दन के कठोर मुख की श्रोर देखता है। वह इस प्रकार धोरे-धीरे बाल नोंचकर बोलता है मानो स्मरण-शक्ति से कुछ पूछ रहा हो।]

विश्वरथ-उम्रा! उम्रा! मर गई ?

[जमदग्नि विश्वरथ के शरीर पर हाथ फेरता है।]

विश्वरथ-ग्रौर भगवती लोपामुद्रा ?

जसद्गिन—दैत्र ने कृपा करक उन्हें बचा लिया।

विश्वरथ--- ग्रीर मेरव, उनका धातक ? -मर गया ? मैंने मार हाला ? जमद्ग्नि—हाँ, हाँ ! तम मान्त हो जाओ भाई, शांव हो जाओ ! बाहर थोड़े दिनदिन दे हैं।

विश्वरथ — चौंककर े प्रतर्दन, प्रतर्दन, प्रतर्दन यह क्या है ? सेनापति प्रतदेन-भरतश्रेष्ट ! हहारी संग तैयार है।

िविश्वरथ बाल नोंचकर पनः स्मरण करते का प्रयस्न करना है। विरवस्थ-सेना १ किसलिए तयार है।

सेनापति प्रतर्दन-श्रापने श्राता ही थी. हा लिए एडन ! सर्थों-द्भय होने पर हमें तृत्मग्राम छोडकर चल देना है न

विश्वरथ-दोनों हाथों में सिर दवाकर है। हाँ, स्थेदिय होने पर तृत्सुत्राम छोड़ देना है.... सूबोंदब होने पर शांबरी भी तुरूकी की दे देनी थी। हाँ, हाँ, शिव की खोर देखकर ने पर सांबरी मेरी उम्रा हैं कहाँ ? शि देता हैं। निहं, गई, निराधार वेचारी अकेटी ही सम-खोक चली गई। मेरी-मेरी-निदोंप उद्या ! फिट फट का रोता है। बहुत देर तक कोई बोलता नहीं।]

सेनापति प्रतर्दंन—तो क्या बाज्ञा है राजन् ?

विश्वरथ-गुरुवर्य क्या कहते हैं ?

जमदर्गिन-गुरुदेव तो भगवती लोपामुद्रा की देख रेख करने में करो है।

सेनापति प्रतर्दन-तो श्रव क्या करेंगे ?

विश्वरथ-करेंगं क्या ? चलो शांवरी का अग्निहाह कर दिया जाय। [ प्रतर्दन घवराकर पीछे हटता है। जमदग्नि आँखें फाड़कर देखता है।]

सेनापति प्रतदेन-ग्राग्नदाह ?

विश्वरथ-[क्रोध से]क्या शांवरी के प्रेत को भी भटकते देना होगा? सेनापति प्रतर्दन-[ससंभ्रम] नहीं-नहीं, राजन् ! मैं समका कि रसे गाइना पहेगा।

विश्वरथ—वह तो मेरी पत्नी थी प्रतर्दन! सूर्यदेव के द्वाराः

स्वीकृत श्रार्या—मेरी मानी हुई, भरतों की महिषी। श्राग्न उसे यमलोंक में ले जायगा। [बृक से] बुक! इसे श्मशान ले चलने की तैयारी करो।

सेनापित प्रतदेन—[ दुखित होकर ] कौशिक ! कीशिक ! कुछ तो विचार करो ! हमारी कुछ तो सुन लो ! जहाँ से हमारे महर्षि श्रक्षिरा श्रीर भरद्वाज पितृलोक में पधारे वहाँ—वहाँ शाम्बरी का श्रामिदाह कैसे हो सकता है ? राजन् ! राजन् ! श्रापको क्या हो गया है ? पितरों का भी श्रापको विचार नहीं रहा ? श्राप क्या करने बैठे हो ?

[ घुटनों के वल बैठकर हाथ जोड़ता है।]

विश्वरथ—[ऊपर देखकर] देव ! देव ! इन आयों के अभिमान से तो मैं जब गया हूं—क्या आप नहीं जबे ? [थोड़ी देर चुप रहता है। प्रतर्दन से] सच बात है, सच बात है। प्रतर्दन ! जिन आयों ने इसके पिता को, इसकी जाति को और इसे सता-सताकर मार डाला उनकी श्मशान भूमि में शांबरी की राख भी क्यों गिरे ? सच बात है। [वृक से] वृक ! त तो मेरा कहना मानेगा न ?

वृक-[ हाथ जोड़कर घुटनों के बल खड़ा होता है।] अन्न-दाता ! आज्ञा कीजिए! में आपका दास हूं।

विश्वरथ—[ खड़ा होकर वृक से ] मेरी निष्कलंक उम्रा के प्रेत को किसी भी श्रमिमानी श्रार्य का स्पर्श नहीं होना चाहिए। सरस्वती देवी यहीं मेरे हम्य के सामने बहती हैं। मेरे तप में बल होगा तो यहीं शोचिष्केश श्रमिनदेव श्रावेंगे श्रीर उम्रा के शव को ले जारंगे। यहीं यह पतितपावनी स्रोतस्विनी उसकी श्रस्थियां श्रपने श्रम्तर में समाविष्ट करेंगी। [ प्रतर्दन मे ] जाश्रो प्रतर्दन ! मुक्ते किसीकी श्रावश्यकता नहीं हैं। [ जमदिंग से ] तुम भी जाश्रो।

जमदिग्न—क्यों घबराए जा रहे हो विश्वरथ ? देव ने जिसे आर्या स्वीकार कर लिया है उसकी मानव कैसे अवगणना कर सकता है ? चलो वृक ! हम अग्निदाह की तैयारी करते हैं। विश्वरथ ! शान्त हो जाओ। मैं सब ब्यवस्था किये देता हूं। जिसद्गित और वृक्ष जाते हैं। विश्वरथ थे। इं. देर में शांबरों के शब के पास जाता हैं। स्राचमी हटाता है। और देखता हैं। फिर दककर आह भरता हुआ। एक पत्थर पर आकर बेठ जाता हैं। और विचारण्य-या दोकर भूमि की और देखता है। नायक गय और एक तृत्सु-संनिक आम के मार्ग से आते हैं और बीच-बीच में बात करने जाते हैं

गय—तुम यही जिपका खड़े गदी और तायम्यकता पड़ने पर सुभे बुता जेना। एक भी भगत को यहां से भागने नहीं देना है। राजा अतिथिग्व की ब्राज्ञा है। समके ?

तृत्मु भैनिक—[शब की स्त्री। निर्देश करके } नायक ! बह देखा ? उस शोवरी का शब है । कहते हैं कि एक ही चोट में भैरव ने सिर और धड़ अलग-अलग कर दिये ।

गय- चलो, मंभर मिटा।

[गय जाता है। तृत्मु सैनिक छिपकर खड़ा रहता है। जम-दिन बुक और दो दाम आते हैं। दामों के कन्धों पर लकड़ी के गट्ठे हैं।]

जमद्गिन-वृक ! यहीं चिता बेठाश्रो।

वृक-जैसी श्राज्ञा।

[जमदिग्त जाता है। वक और दाम चिना बैठाते हैं। विश्व-रथ मूर्छित के समान बैठा रहता है। भरतों के नायक प्रतर्दन और प्रतीप आने हैं। प्रतीप लगभग नीस वर्ष का युवा आर्थ है। बह शस्त्रमिष्जिन है।]

प्रतीप भरत-सेनापति !

मेनापित-कहिए देव !

प्रतीप भरत—दंखा ? तृःसुद्रों ने चारों झार वहरा बैटा दिया है : सेनापति प्रतर्दन—कोई चिन्ता नहीं । असी हमें जारे में देर है : श्रोर फिर शांबरी के मर जाने से सब टंटा भी मिट एया है ! पर हमारे

[विश्वरथ ऋौर जमद्गिन शव उठाना छोड़कर उधर देखते हैं।] विश्वरथ—यह क्या ?

जमद्गिन—यह तो वही ऋच है। ऐसे समय भी इसे चेन नहीं है? तृत्सु सैनिक—[स्वगत ] ऋरे! यह क्या? मरे—[दौड़ जाता है।]

विश्वरथ—पर इसके साथ ये मब काँन हैं ? देखों—देखों— [ऋत् यथासम्भव श्रीव्रता में आता हैं !]

े ऋज्ञ—[ श्राकर उपालंभ देने कु!, श्राडम्बर करते हुए ] विश्वरथ ! कोशिक ! भरतश्रोष्ठ ! यहाँ क्या कर रहे हो ? मेरे इन सब दासों का उद्धार करो । इन्हें श्रार्थ बना लो ।

विश्वरथ-क्या है ?

[पहले चार-पाँच सशक्त दुग्यु और तुरा आते हैं। फिर दुखी, पीड़ित, घायल, लंगड़े, तुलं दुग्यु आते हैं। किसीने एक बूद्ध को कंधे पर उठा रक्खा है। कोई किसीको आगे बढ़ा रहा है। कोई अपने आप ही घिसिया रहा है। लड़के और स्त्रियां भी आती हैं। विश्वरथ अश्रुपूर्ण नेत्रों में इस दु:स्वमय जन-समृह को देखता है।]

विश्वरथ—[ अवरुद्ध कएठ में ] ऋतः! इन सबको कहां से ले आये हो ?

ऋत्ता—[ धृष्टता से ] हे कौशिक ! स्पंदेव के लाडले ! ये सब तुम्हारी रानी के सम्बन्धी हैं। इन्हें दुष्ट तृत्सुओं ने काले खेत में गंदे पशुओं के समान बन्द कर रक्ला था। में इन्हें छुड़ा लाया हूं। हे सहिं तुल्य कौशिक ! ये भूषे, दुली, वेदनाग्रस्त दास आशापूर्ण नेत्रों से आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। इनका उद्धार करो।

दम्यु -- [ ५४ पड़कर ] उद्दार कीजिए हमारा।

विश्वरथ-शास्वरी के स्वजनो ! अच्छा हुआ, तुम ठीक समय पर शागए। श्रिह भगता है ! ो मेरी और तुम्हारी शास्वरी यह मृत्युलोक छोड़कर चली गई।

[ मृगचर्म हटाकर, शव दिखाता है। उसका सिर मृगचर्म के भटके से फिसलकर दूर जा गिरता है और फटे हुए निश्चे-तन भयानक नेत्रों से सबके हृद्य विदीर्ण कर डालता है।]

दस्यु — [फूट फूट कर रोते हुए ] हाय, हाय! ब्रोह, अरे! मेरी--उम्रा बहन !--ऐ मेरी उम्रा बहन !

[ सुरा चिल्लाकर शव पर गिर पड़ती है। सब रोते हैं। विश्वरथ और जमद्गिन भी अस्रुस्राव करते हैं। तृत्सु सैनिक गय नायक को लेकर ऋाता है।]

तृत्सु सैनिक-नायक! नायक! काले खेत में से दास छूटकर भाग त्राए। देखो-यह देखो!

गय—काले खेत में से ? कैसे ? [ सबको देखकर ] देव इन्द ! मैं यह क्या देखता हूं ? [जाते हुए ] क्या देखते हो ? [जाता है।] [ नेपथ्य में ] मारो, मारो, उस काले रंग वाले को।

[ प्रतर्दन, प्रतीप और थोड़े-से भरत सैनिक, विश्वरथ के हर्म्य के द्वार में से निकलकर मार्ग पर आजाते हैं।

सेनापति प्रतद्न-प्रतीप ! गय ! क्यों बढ़े चले आ रहे हो ? क्या भरतश्रेष्ठ को मारने के लिए था रहे हो ? [ श्रपने सैनिकों से ]

भरतो, भरतो ! दौड़ो ! दौड़ो ! श्रपने राजा को बचाश्रो ।

[ वाई' त्रोर स्थित गांव के मार्ग पर गय तृत्सु सैनिकों को लेकर बढ़ता चला आता है। दाहिनी ओर से हर्म्य के मार्ग से होते हुए प्रतर्दन श्रौर भरत सैनिक नंगी तलवार लेकर निकल त्राते हैं। विश्वरथ पर शस्त्र उठाकर बढ़ते हुए गय को देखकर प्रतर्देन भी धनुष पर वाण चढ़ाकर छोड़ देता है। गय विच में ही विध कर भूमि पर गिर पड़ता है। प्रतद्न तलवार लेकर अपने स्वामी को बचाने के लिए दौड़ आता है। ऋच यहले भूमि पर लेट जाता है, और फिर हाथ और पैर के बल

थीर से रेंगकर रची हुई चिता के पीछे छिप जाता है। ]

सेनापित प्रतर्दन—दुष्ट! हमारे स्वामी पर श्राक्रमण करना चाहता है ? यह ले !

[ तृत्सु लोग, दस्युत्रों को शस्त्रों से मार्न हैं। भरन तृत्युत्रों पर प्रहार करने हैं। ] भरतश्रेष्ठ की जय!

विश्वरथ-- ऋरे ! ऋरे ! यह क्या है ?

सेनापित प्रतर्दन—दुष्ट तृत्सु हमारे प्राण लेना चाहते हैं। यह ज़लबार लीजिए। [एक नलवार विश्वरथ को खार दूमरी जमद्गिन को देता है। विश्वरथ विश्ववदन से दूर खड़ा रहकर युद्ध देखता है।]

श्रात ग्यात ग्यात श्रात वाप रे...श्रोह श्रारे...मरे -श्रोह श्रोह मेरे उप्रकाल ! - ई - ई - ई - ई - ऊ - ऊ - ऊ - ऊ ....श्रो... श्रोह । मारो...काट डालो इस कल्टं को ... दिवोदाम श्रातिथिग्व की जय.... मारो....भरतों का संहार करो ... नृत्सुश्रो प्र की जय....भरतों की जय... भरतों की जय... भरतों की जय... भरतों की जय... भरती की जय....

विश्वरथ — [ खेदपूर्वक, म्वगत ] जय ! हां, जयबोप करो । तुम्हार होष का, तुम्हारी ईप्यों का, तुम्हारे वर्णाभिमान का ! इस निर्दोष के रुधिर न अपना आर्थन्य थो डालो । तुम उसके योग्य नहीं हो । [ कड़ाई से देखता हैं । भार-काट चलती हैं । ]

्ष्क तृत्सु—[दूसरे तृत्सुसे] यह उस अमावस्या का शव हैं।[शव की स्रोर दौड़ता है।]

विश्वरथ—[ भयङ्कर न्वर से वीच में तलवार रखकर] चाण्डाल! क्या मृत्यु आई है? [ आने वढ़े हुए तृत्मुओं और शव के वीच में शस्त्र उठाकर विश्वरथ खड़ा हो जाता है। दिवोदास अतिथिय का पुत्र सुदास हाथ में तलवार लेकर दोड़ता हुआ आता है। वह नीचे से ऊपर तक कांप रहा है।

युवराज सुदास पच्चीस वर्ष का पतला श्रीर ऊँचा युवक है। हैं
सुदास—[ ऊँचे स्वर से ] तृःसुश्रो ! श्रागे बढ़ो ! मारो—इनः
निर्वांक भरतों को !

सेन।पित प्रतर्दन—[विश्वरथ से] कौशिक ! सावधान ! सुदासः आप पर आक्रमण करना चाहता है।

कोलाहल-श्रोह-श्रो-मारो-सुंदास की जय-कौशिक की जय-संहार करो....

[ थोड़ी मार-काट रङ्गमञ्च पर ऋौर शेष टाई' ऋौर नेपंथ्य. में होती हैं । ]

विश्वरथ—[ भयङ्कर स्वर से ] सुदास ! रोको अपने तृःसुर्ज्ञों को विो इस शव को छेड़ेगा, उसके प्राण ले लूंगा ।

सुदास - [रोषपूर्ण होकर] शाम्बरी, शाम्बरी ? इसका एक कर्णा भी न रहने दूंगा। [उप्रा के शव की स्त्रोर बढ़ता है।]

विश्वरथ—[ दृढ़ता से वीच में आकर खड़ा हो जाता है ] ] सुदास ! क्या हम लोग इसी प्रकार परस्पर कट मरेंगे ? इतने वर्षों तक साथ रहने के पश्चात ? [दिवोदास अतिथिग्व दौड़ता आता है। यह तृत्सुओं का राजा वृद्ध है, पर सशक्त है। इस समय वह शस्त्रों से सुसज्जित नहीं है।]

दिवोदास—सुदास ! विश्वरथ ! यह कैसी आतृहत्या प्रारम्भ की: है ? क्या कर रहे हो ?

सुदास—[क्रोध से ] पिताजी, आप बीच में न पिइए। इस समय मुक्त कुछ न किहए। आज या तो में ही नहीं रहूंगा या विश्वरथ ही नहीं रहेगा। [दिवोदास उसे पकड़ता है और वह छूटने का प्रयत्न करता है।]

विश्वरथ—[भयंकर बनकर] त्रतिथिग्व ! यदि उप्रा के शव को इसने छेड़ा तो मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ ूगा।

सुदास-मारो, मारो तुममें शक्ति हो तो ! [ दिवोदास के हाथ

से छूटकर निकल जाता है और विश्वस्थ की ओर बढ़ता है। ] वृत्सुओ ! आओ ! क्या देखते हो ? [मारने के लिए हाथ उठाता है।]

विश्वरथ—[ दाँत पीसकर ] लो, तो यह लो।

दिवोदास—मूर्ज ! विश्वतथ तुमे अभी मार डालेगा। [सुदास विश्वतथ पर प्रहार करने बढ़ता है। दिवोदास असमंजम में पड़कर देखता रहता है। भरतों और तृत्सुओं के बीच मार-काट होती है। उस मार-काट के बीच में उपा का शव नदी में डाल दिया जाता है। विश्वतथ सुदास का खड़ग नोड़ देना है और उस पर कृदकर उसे भूमि पर गिरा देना है।

विश्वरथ— स्रतिथिग्व! ले जात्रो श्रपने इस पुत्र को । इस मदान्य को पराजय के बिना मोच नहीं मिलेगा।

ि विवोदास—भाई ! भाई ! यह सब क्या गग छेड़ा दें : भ्रातृहत्या—

विश्वरथ—में क्या करूं ? देखों इन अपने शूरों का शोर्य । अपन दासों की हत्या की । अब शवों को जीतने निकले हैं—

[गाँव की स्रोर स्रान्त की ज्वालाएँ उठनी दिखाई देनी हैं। विश्वरथ बोलता हुस्रा एकदम कक जाता है। दिबोदास का हाथ पकड़कर] राजन! राजन! देखो। देखो, स्रान्दिव स्रापके बाम पर कुपित होगए हैं।

दिवोदास—[देखकर] अरे रे ! प्राप्त में आग लगी है। तृत्सु मैनिक—[लड़ना वन्द करके] आग—आग, अरे वाप रे ! [सुदास भूमि पर से उठकर लिजत होकर नीच देखना हुआ विश्वरथ की और द्वेप दृष्टि से घृरता हुआ चला जाता है !]

विश्वरथ — [ प्रचंड स्वर से ] प्रतर्दन ! भरता ! ठहरो ठहरो । इस्ट इंट्र इंट नत्सुक्षों पर अस्मिटव ने कोप किया है ।

शस्त्र इंग्ल हो । पृत्सुक्षों पर क्राग्निहेंब ने कोप किया है। ि प्रशाहने हुए एक इंग्ले हैं। दो पृत्सु सैनिक दोड़ने हुए क्षाने हैं। तृःपु सैनिक — राजन्! राजन्! दौड़िये, दौड़िये। तृःसुग्राम जला दिया गया है। उसकी रचा के लिए दौड़िये।

दिवोदास—[ ऊपर की श्रोर देखकर, खिन्नता से ] देव ! हे देव ! क्या हमें मार डालने पर उतारू हो गए हो ? इतने वर्षों के परचात् ? [सैनिक के प्रति] जाश्रो , हम श्रभी शस्त्र लेकर श्राते हैं। [विश्वरथ से ] विश्वरथ ! विश्वरथ ! शान्त करो श्रपना कोध । जमा कर दो तृत्सुश्रों को । देवता भी तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। [श्रामिन की वढ़ती हुई लपटें देखकर] हाथ ! हाथ ! क्या होने वाजा है ?

विश्वर्थ — [प्रेम से, निकट आकर] श्रतिथिग्व ! तृत्सु पराये नहीं हैं। क्या श्रपने कुल वालों पर कभी क्रोध हो सकता है ? श्राप निश्चिन्त रहें। मैं जा रहा हूं। [भरतों से] भरतो ! भरतो ! ग्राम में चलो ! [प्रतर्दन से] प्रतर्दन ! क्या भरत तैयार हैं ?

सेनापित प्रतर्दन — जी हां, क्यों ? क्या प्राम छोड़कर चलना है ? विश्वरथ — प्रतर्दन ! तृत्सुत्रों पर स्वयं देवताश्रों ने कोप किया है । श्रव हमारा स्थान तो यहीं है । चलो, श्रपने साथियों को ले श्राश्रों । हम लोग तृत्सुप्राम की रखा करेंगे । [दिवोदास से] राजन ! श्राप शस्त्र लेकर चले श्राहए। [प्रतीप के प्रति] प्रतीप ! तुम श्रोर ऋच यहीं रहो । दस्युश्रों को संभाल कर हमारे हम्धे में पहुंचा दो श्रीर शवों की श्रितम किया की व्यवस्था करो । ऋच कहाँ चला गया ? [चारों श्रोर देखकर] क्या नहीं है ? समाप्त तो नहीं हो गया ? श्रीर [जमद्गिन से] जमद्गिन ! श्रपना पवनवेगी श्रव लेकर भरतों के प्राम में जाश्रो । जहाँ से संभव हो वहाँ से मनुष्य श्रीर श्रन्त भिजवा दो । [श्राग देखकर] बाप रे वाप ! कितना कोप हुश्रा है ! तृन्सुश्रों को प्रा प्राम ही नया बनाना होगा । जमद्गिन ! सब कुछ भिजवा दो , श्रीर महाश्रथर्वण को भी कहला दो । श्रीर प्रतीप ! यदि शाम्बरी का शव मिल जाय तो उसे सम्भाल कर रखना । बेचारी दीन तो दीन ही रह गई—जीवित रहने पर भी श्रीर मरने पर भी । [प्रतर्दन को लेकर विश्वरथ ग्राम की

श्रोर चला जाता है। पीछे प्रतीप के श्रितिक्त श्रन्य भरत जाते हैं। तृत्सु सैनिक श्रितिथिग्व के श्रास-पास श्राज्ञा की प्रतीचा करते हुए खड़े रहते हैं।]

दिवोदास—[विश्वरथ की क्रोर देखकर] यह मनुष्य नहीं देव है। सुदास! सुदास! कहाँ गया? [सैनिकों से] सैनिको ! क्या देवते हो? जान्नो! जान्नो विश्वरथ के साथ, और उसे महायता करो! मैं अभी स्नाता हूँ।

[दाहिनी त्रोर जाता है। सैनिक श्राम के मार्ग से वाई स्रोर जाते हैं। प्रतीप धीरे-धीरे हर्म्य में जाता है। त्राग की ज्वालाएं वढ़ती हैं: द्रौर प्राम में से लोगों की चिन्लाहट सुनाई पड़ती हैं।]

[परदा गिरता है और तुरन्त ही उठता है।]

## दूसरा प्रवेश

समय— कुछ काल परचान । स्थान—वहीं ।

[ बहुत से शब हटा दिये गए हैं। दो-चार शब व्यवस्थित रूप से रख हुए हैं। प्राम में आग जल रही हैं। चिल्लाहट सुनाई देती है। महर्षि विशिष्ठ मुनि अगस्त्य को जल्दी से लेकर आते हैं। अगस्त्य की वड़ी-चड़ी आंखों में इस समय खंद है। उनका मुख चिन्ता और जागरल से अस्वस्थ है। वे भारी हद्य से चल रहे हैं। धोती पहने हुए हैं, कंधे पर दुपट्टा डाले हुए हैं, और पैर में खड़ाऊँ पहने हैं। पीछे छिपा हुआ कुल हुए हैं, बीर पैर में खड़ाऊँ पहने हैं। पीछे छिपा हुआ कुल हुए हैं

वारे क- ] बहुए हैं ] देखें ! देखों मैत्रावरुण, देवों का

काप ! हमारा वर्षों का किया कराया सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है। श्रायों श्रोर दस्युशों के मिलकर बहते हुए रक्त से भगवती सरस्वती का जल अपिवत्र हो रहा है। शम्बर-कन्या के शव के स्पर्श से अगस्त्य का उपयतीर्थ दूषित हुआ है। श्रोर पच्चीस वर्षों के प्रयत्न से उज्जल बना हुआ तृत्सुमाम जलकर भस्म हो रहा है। ऋत प्रिय देव पापा-चार कब तक सहन कर सकते हैं ?

[ ऋत्त सिर धुनता है और इस प्रकार गम्भीर तथा अपा-थिव स्वर से बोलता है मानो मंत्र पढ़ता हो ।]

ऋत् — हे मुनिवर्य ! ऋषि लोपामुद्रा जो कहती हैं वह सत्य है। हम अपने अभिमान के कारण यह भी नहीं पहचान सक रहे हैं कि ऋत क्या है। [ दोनों ऋषि चौंककर पीछे देखते हैं।]

वशिष्ठ-[ तिरस्कार से ] कौन, दुईंम का पुत्र ?

ऋत् — जी हां — मैं हूं दुर्दम का पुत्र । मुनिवर ! श्रापके श्रमि-मान से प्रेरित होकर श्रापके शिष्यों ने मेरे शिष्यों का बिना कार्ण विनाश किया है ।

श्रगस्त्य-तेरे शिष्य ? क्या बकता है ?

ऋज् —[ महापुरुष का त्राडम्बर करते हुए ] हे मित्रावरुण के अतापी पुत्र ! जिन्होंने तृत्सुश्रों का संहार किया, जिनके शव यह सर-स्वती बहाए लिये जा रही है, वे सब मेरे शिष्य थे।

विशिष्ठ—ये दस्यु तेरे शिष्य कब से हो गए ? क्या कहीं तेरा माथा घूम गया है ?

ऋल [ निर्ल जिता से ] हे तृत्सुओं के पुरोहित ! ऋषियों के श्राचार से पतित होकर, असम्य भाषा का उच्चारण मत करो । हे सुनिवर ! ये सब जन्म से दस्यु थे, यह सच है । किन्तु मैंने वरुण, इन्द्र, सूर्य, अग्नि और आदित्यों के साथ देवताओं का आवाहन किया। उन सबने उपस्थित होकर, मेरे इन शिष्यों को विश्वद्ध कर दिया और मैंने उन्हें आर्थ बनाया।

वशिष्ठ--[ अधीरता से ] बहुत अच्छा।

ऋषि वशिष्ठ ! आपके दुर्ड दियुक्त तृत्सुओं ने इन्हें मार डाला, धायल किया, दुनो दिया। मेरा—अगस्त्य और लोपासुदा के इस शिष्य का—ऋषि ऋच का—तुम तृत्सुओं को शाप है। [हास्यजनक कोध से आकाश की ओर देखता है।] दीन निरीह गौ के समान मेरी सन्तान का विनाश ! [उच्च स्वर से ]देव ! देव ! इन्द्र ! आओ, और अपने वस्न से इन अभिमानियों का संहार करो।

[ितरस्कार से भरतों के हर्म्य में चला जाता है। दोनों ऋषि

श्रोड़ी देर तक चुपचाप देखते रह जाते हैं।]

श्रागस्त्य—यह श्रभी तक मूर्ज था। पर श्राज तो इसके भाषा में मुक्ते गहरा श्रभी दिखाई दे रहा है।

विशापठ-मैत्रावरुण ! यह लोपामुद्रा त्राग्ने विश्वरथ जैसे न जाने कितने ही वृत्रासुर से भी भयंकर देव-द्वेष्टा उत्पन्न करेगी।

त्रगस्त्य—ऋच, ने श्रभी जो उस साध्वी के वचन कहे वे क्या श्रमत्य हैं ? हम अपने ही श्रभिमान के कारण ऋत को नहीं पहचान पा नहें हैं।

वशिष्ठ — मैत्रावरुष ! मैंने श्राज तक सत्य के श्रतिरिक्त कुछ नहीं कहा है और श्राज भी नहीं कहूंगा। जिसके वचन श्रापके हृद्ध में घर किये हुए हैं उसने क्या क्या किया है वह श्राप भी नहीं समस्क सकते। वह श्राई और विश्वरथ पागल हुशा, श्राप तपोश्रष्ट हुए। सप्तसिंधु को एक करने के लिए श्रापने वर्षों तक प्रयन्न किये। किन्तु जब वह एक हो रहा था, उसी समय उसके खंड-खंड करने की उसने श्रापको प्ररेशा की। श्राज उसने दासों को श्रार्थ बनाने का रहस्य भरतों के हाथ में देकर श्रायों की विश्वदि का संहार किया है। क्या उसके कृत्यों को देखकर श्रभी श्रापकी श्रांकें नहीं खुलीं?

अगस्त्य-[शान्ति से ] नहीं। श्रभी हमें उसके बहुत से

कृत्य देखने हैं और यदि देव की कृपा रही तो बहुतों में भागी भीः वनना होगा।

विशिष्ठ—तो भाई ! अपने विशिष्ठ का संकल्प सुन लो—भारहाजी लोपासुद्रा हारा फैलाया हुआ यह विश्व यदि मेरी तपस्या से नहीं उतरा तो मैं प्राण दे दूंगा। और अब से जहाँ वह रहेगी वहाँ मैं नहीं रहूंगा, जहां में रहूंगा वहां वह नहीं रहेगी।

अगस्त्य—[ खंदपूर्वक ] विशष्ठ ! क्या तुम भी विवेक खों बैंठे हो ? वह यहां नहीं रहेगी इसिलए तुम्हारे मार्ग में बाधा॰नहीं देगी। किन्तु जहां वह रहेगी वहां मैं रहूंगा—यह तो निश्चित है।

विशिष्ठ — अच्छी बात है, तो मैं ही चला जाता हूं। सुके यह सब कुछ नहीं चाहिए। [आग की लपटें बढ़ती हैं।] देव ! देव ! अब तो तृन्सुओं पर दया कीजिए।

अगस्त्य—[ शव दिखाकर ] में जानता था कि यह अत्याचार देव सहन नहीं करेंगे।

वशिष्ठ—[स्थिरता से देखकर] मुभे भी विश्वास था। यह अत्याचार देव सहन कर ही नहीं सकते।

[ चले जाते हैं।]

[ अगस्त्य एक पत्थर पर बैठते हैं और धीरे-धीरे विचार-

श्रास्त्य — क्या वशिष्ठ सत्य कहते हैं ? क्या मेरा किया कराया समाप्त हो गया ? मैंने श्राज तक सिन्धु की एकता साधने के लिए जीवन समर्पित किया। पर श्राज देख रहा हूं घर-घर वैमनस्य छाया हुआ है। तृत्सु, भरत, श्रव्जय श्रीर पुरु सब जैसे थे वैसे ही श्राज भी हैं — श्रीमानी, लोभ श्रीर होष में लिस। शम्बर जैसे महाशय का विनाश हो जाने से वह ऐक्य प्राप्त हो सकेगा यह केवल श्रम सिद्ध हुश्रा। [ नीचे देखते हैं।] शत्रु का विनाश हुश्रा, किन्तु हृदय में श्रमृत स्रोत का प्रादुर्भाव नहीं हुश्रा। उलटे विजय की सुरा ने दम्म श्रीर होष

सहस्त्र गुना वड़ा दिया है। लोपामुदा ! तुम्हारे प्रत्येक शब्द में सत्य का सख है। मेरे समान श्रीभमानी पुरोहित की समझ में यह सन्य कैसे त्रा सकता है ? दिवोदास को विजय का लोग है, सदास को राज्य का सद है, प्रतर्दन को भरतों के शोर्य का गर्व है, विशिष्ठ को श्रपनी विश्वद्धि का श्रहंकार है. स्के इन सबका श्रीममान, इन सबको एकत्र रखने का लोभ और दस्युद्धों का संदार करने का मोह है। ऐसी परिस्थिति में मन्य कहां से मेरी समस्र ने बा सकता है, बाँर उटत कहाँ . से मुक्ते दिखाई दे सकता है ? लोपामुदा की बात सन्य है। अभिमान के कारण हम ऋत को पहचान नहीं सकते। आयों का नर्रायन इतना हीन हो गया। विचार करते हैं | ] मेरा तब किस दिन परिपूर्ण होगा? एकान्त में, गिरिश्वक्ष पर देव को प्रिय इस तक्कवी की ---! मैं ि अपर देखकर देव ! देव ! यह कलह. यह गर्वे यह दृष्टता शमित करने का कोई तो उपाय बताओं ! नहीं. पर मुक्ते कैसे प्राप्त हो ? त्याग के बिना यह तपोबल कहाँ से प्राप्त हो ? मैंने जहाँ पेर रक्सा वहीं विद्या और कीत्ति, विजय और सिद्धि, मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैंने उनका सत्कार किया, उन्हें ऋपनाया, किसी का मेंने त्याग नहीं किया। मेरी समक्त में सत्य कहां से या सकता है ? याज जब मेरा सोचा हुआ न हो सका-अभिमान दव गया-किया-कराया धूल में मिल गया—तब दीनता आई है। जब तक मैं अभिमानी पुरोहित था तब तक दीनता कहां से ह्या सकती थी ?....दीनता मुक्ते दिव्य चन् प्रदान करती है। मैं कल विश्वरथ को नहीं समक सका, श्राज उमे समसता हूं। शाम्बरी ने उसे स्नेह प्रदान किया, दस्युत्रों में उसे स्रार्थत्व दिखाई दिया और उसके लिए उसने भरतकुल का राज्य, गुरू और जीवन का मोह सब छोड़ दिया । लोपामदा ! तुम्हारे शब्दों के श्रतिरिक्त मुभे कुछ सुनाई नहीं देता.....वह है वीरों में वीर...... मेरी लोपासुदा ! यह दिन्य दृष्टि तुम्हें कहां से प्राप्त हुई ?...... श्रीर तुम मुक्ते कहां से प्राप्त हुई ?

[ गय का आठ वर्ष का रूपवान पुत्र शक्ति और उसी अवस्था की एक उस्यु कन्या—काली—भय व्याकुल होकर दौड़े आते हैं। शक्ति चिल्लाकर रोता है। काली उसे भाव से हाथ पकड़कर खींचती है।

शक्ति—[सिसर्कियां लेते हुए ] श्रो मेरी मां—मां—[रोता है।] श्रोह! श्रीन श्राये—[चारों श्रोर देखकर कांपता है।]

[काली त्रार्य भाषा बोलने में त्रसमर्थ होने के कारण त्रधि-कांश हाथ के संकेतों व भाव भंगी से त्रपने मन की बात दैशांती. है। वह शक्ति के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है।]

काली—[गले मिलकर] चुप रहो—[हाथ से शक्ति की आंखें पोंछती है।] शी—शी—शी—नहीं हैं—नहीं हैं। कहां हैं? श्रिनि...मां! मां! [ओंठ दवाकर बुलाती हैं श्रीर शिक के सिर पर हाथ फेरती है।]

अगस्त्य — [स्वगत ] त्रार्थबद्ध और दस्युकन्या। अग्निदेव ने दोनों को एक कर दिया है।

शक्ति—[ रोता हैं | ] श्रो—मां! मां! श्रो पिताजी! [बैठना चाहता है। वहां पड़े हुए गय नायक के शव पर उसकी दृष्टि पड़ती हैं। वह दौड़कर उससे लिपट जाता है, श्रोर नीचे सिर करके रोता है।] पिताजी! पिताजी! गय नायक! श्रो, श्रो-पिताजी! उठिये, मेरी माता जल गई....

काली—[पीछ आकर शव को देखती है और हाथ पकड़ कर शक्ति को उठाकर दूर ले जाती है।] नहीं—नहीं—नहीं उप-काल के चरणों में।[हाथ से ऐसा संकेत करती है कि गय मर गया है, आकाश में चला गया है।]

शक्ति—[हाथ छुड़ाने का प्रयत्न करता है।] नहीं—मेरे पिताजी सुक्ते छोड़—पिताजी—पिताजी—

काली - [शक्ति को गले लगाकर जाने नहीं देती । ] मै

जानती हूँ, पहचानती हूँ—मेरी माता को इन्होंने ही [मार डार्जन का संकेन करती हैं] और मुक्ते भी—पकड़कर—िहाथ के संकेन से बताती हैं कि हाथ पकड़कर न्वींच लाया और थण्पड़ मारे।] पर—गये—उइ गये—उप्रकान—गये। िहोनों हाथ से 'उड़ गया' का संकेत करती हैं।]

शक्ति -[ रोने हुए ] माता गई-पिना भी गये-यो वाप रे ! स्रो मेरे पिताओं !

ृ [ अड़ मारकर रोता है। काली उसके निर पर हाथ फेर कर अपनी गोदी में मुलानी है। पीछे अनस्य खड़े-खड़े आंस् पोंछते हैं।]

अगस्त्य—[ स्वरात ] अगस्य ! मूर्व ! [ कटुता मे ] तुम मानते थे कि दस्युओं के विनाश में आयों का उद्धार है ।

शक्ति—[रोते-रोते सो जाता है। काली उस पर हाथ फेरते-फेरते भपकी लेने लगती है। ]

ऋगैस्य — जोपामुद्रा यदि इस समय होती तो कितना अच्छा होता ?

[ विचार में मग्न होकर दोनों वालकों को देखते हैं । अगस्य की कन्या रोहिगी भावपूर्वक त्राती है । ]

गोहिन्ही-विनाजी ! पिताजी !

ऋगस्त्य-क्यों बेटी ?

रोहिग्गी—तब से कहां थे ? भगवती बुलाती हैं। मैंने सोचा श्राप ग्राम में गये होंगे। यह तो ऋच ने बताया कि श्राप यहां हैं

श्राम्त्य — बेटी ! यहां से हटना मुक्ते अच्छा नहीं लगता। यहां विनष्ट दस्यु-प्रजा के शव पड़े हैं। द्वेष और अभिमान में आतृहत्या करने वाले आर्य भी यहीं पड़े हैं। और देखो ! देखो ! [शिंक श्रीर काली की श्रीर निर्देश करते हुए] मनुष्य और देव के कोप ने इन्हें श्रार्यं बना दिया है, यह भी मैं यहीं देख रहा हूँ।

-रोहिग्गी—पर पिताजी ! श्राश्रम में तो चिलिये। विश्वरथ ने तो मुक्ते पगली बना दिया है।

श्रगस्त्य-क्यों ?

रोहिए।—जले हुओं और घायलों को वे हमारे आश्रम में मेरे लिए ही भेज रहे हैं।

अगस्त्य — [प्रसन्न होकर] रोहिणी! हर्ष मनात्रो, उत्सव करां।
आज वह तृत्सुओं का पिता बन रहा है, और तुक्ते उनकी माता बृत्ता
रहा है। [हँसकर रोहिणी के गाल पर धीरे से चपत लगाता है।
रोहिणी लाजित होकर नीचे देखती है।] जो होता है वह अन्छे के
लिए—अरे यह क्या है रोहिणी ?

[एक दम पागल बनी हुई गौत्रों का फुंड दौड़ता हुत्रा त्राता है, त्रौर इधर-उधर मार्ग खोजकर त्राश्रम के मार्ग

पर चल पड़ता है। अगस्य बीच में आकर शक्ति और काली को उठा लेते हैं। रोहिगी के साथ वे हम्य की पैड़ियों पर चढ़ जाते हैं।

शक्ति श्रौर काली—[ भयभीत होकर रोते हैं] श्रो—श्रो। श्रगस्य—घबराश्रो मत।

[रोहिशा के हाथ में काली को सौंप देते हैं। इतने में एक आर्य दौड़ता हुआ आता है और फिसल कर गिर जाता है। पीछे एक दस्य दौड़ता हुआ आता है और गिरे हुए आर्य पर सख्त चोट करता है।

दस्यु-ले ! उप्रकाल प्रसन्न ! ले !

त्रगस्य-[नीचे उतर कर] अरे दुष्ट !

[चार तृत्सु और पांच छः दस्यु परस्पर मारते-चिल्लाते, लड्ते-मगड्ते हुए आते हैं। एक आर्य उनमें से एक दस्यु को 🕟 भूमि पर गिरा देता है और उसका नजा दवाता है। 🕽

अलग अलग स्वर्—चायडान.....पारी.....काले......केता जा...ई—ई —ई—ऊ—ऊ......धृत गौराङ्ग......ले......समरण कर अपने ई—ऊ को......मार तो । [मार्पीट होतो हैं।]

अगम्ब — [शिक्त को रोहिग्मी के हाथ मौंपकर] क्या करते हो पायिमें ?

[नीचे उतरते के लिए घूमते हैं। विश्वस्थ और छः भरत अभो वढ़ आते हैं। प्रत्येक के हाथ में केई-न-कोई शस्त्र हैं।]

विश्वरथ—[ऊ चे स्वर से] शान्त होते हो या नहीं है मिर पीट में उसे कोई सुनता नहीं है भन्तो । पकड़ों ! मारों ! वांबों हन दुष्टों को । [सब भरत सहमा तृत्तुओं और दन्युओं गर हट पड़ते हैं। शस्त्र उठाकर उन्हें भूमि पर पटक उनकी छाती दर रास्त्र रखते हैं। और भरत लोग मार्रपाट करने वालों को रम्मी में बांध लेते हैं। अगस्त्य कोध में दाड़ते हुए आते हैं और विश्वरथ को पकड़ लेते हैं।]

्र अगस्य—[क्रोध से] तुम भी पागल हो गए हो ? [विश्वरथ अगस्य के पञ्जे में छुटकर अष्ट्रहास करता है ।]

विश्वरथ—[विजयोग्लाम भरे स्वर सं] गुरुवर्य ! जब सभी पागल हैं तब एक अधिक हो तो क्या हुआ ? [तृत्नुओं और दस्युओं को पकड़े खड़े हुए भरतों से] भरतों! दस्युओं को अधने हर्म्य में ले जाकर बुक को सोंप दो। तृत्सुओं को राजा दिवोदास को सोंप आओ। उनके पास ऐसे बहुत से पागल एकत्र हुए होंगे।

भरत—जैसी बाजा। [तृत्मुद्यों व दस्युद्यों को ले जाते हैं।] व्यगस्य—[प्रेम त्रौर प्रशंसा से देखकर] वन्स! समका; ब्रब समका। [विश्वरथ के कंधे पर हाथ रखता है। रोहिणी बच्चों को लेकर नीचे उतरती है।] विश्वरथ—[लिजित होकर हँसता है।] चाहे जैसा हूँ पर तो श्रापका ही शिष्य ! क्यों रोहिशी ! गुरुदेव कोध तो भुला दंगे न अगस्त्य—[विश्वरथ का सिर स्घते हुए] पुत्र ! विजय प्रा करो ।[आँसू पोंछते हैं।]

[परदा गिरता है।]

#### र्तासरा ग्रंक

र्भान—वही । समय—दो मास पश्चात ।

[मध्य रात्रि होने आई हैं । विश्वरथ के हर्म्य में आनंदोत्सव मनाए जाने की ध्विन आती हैं ! उसमें लुक भी जलती दिखाई देती हैं । विश्वरथ और रोहिएों का विवाह हो रहा है । किमी समय मन्त्रोच्चार और किसी समय हंसने का न्वर हर्म्य में से आता हैं । मृदंग की ध्विन सुनाई पड़ रही हैं ।

याम में से दो आर्य और पांच आर्याए अच्छे वस्त्राभूषण धारण करके हंसते और कल्लोलें करते हुए आते हैं। आगे-आगे एक ल्कथारी चलता है। ये सब हम्ये में शीव्रता से प्रवेश कर जाते हैं।

ऋच आता है। वह मदमत्त है। चारों और देखता हुआ अपने विचारों में मस्त होकर वह दस्युश्रों के समान नाचने लगता है।]

ऋ्त्<del>--</del>ई—ई—ऊ—ऊ—

[वृक सामने से त्राता है और रुक जाता है।]

वृक-ग्रेर ऋच ! ऋच ! यह क्या करते हो ? क्या इस शुभ प्रसंग पर कोई विघ खड़ा करने श्राए हो ?

ऋच्च-विष्न! विष्न! विष्नों का नाश करने वाले हम बेठे हैं

सो ? हमारे शिष्य श्राज भी श्रानन्द न मनाएं—विश्वरय जैसे का विवाह होता है 'तब भी ? यह भी कोई बात है ?

वृक-क्या करने जा रहे हो ?

ऋत्त् — मेरे शिष्य अपनी इच्छानुसार आनन्द मनाए' यही आज्ञा खेने जा रहा हूँ।

वृक-किन्तु यदि राजा दिवोदास रुष्ट हुए तो ?

ऋन्न-जाम्रो-जाम्रो। विश्वरथ हाँ कह दें तो उन्हें कौन पूछता है ? दिवोदास ? जंह ! जंह ! जंह !

ृक--धौर भगवान् वशिष्ट ?

ऋत्त— अरे उनकी तो हम चिन्ता ही कहाँ करते हैं ? अच्छा उनसे पूछ लेना ठीक होगा। [ विचार करके ] आनन्द आयगा। [ तीन स्त्रियाँ विभिन्न रंग के वस्त्र धारण करके तालियाँ बजाती हुई आती हैं। आगे एक लूकधारी चलता है। स्त्रियां ऋत्त को नशे में देखकर मुंह बनाती हुई हर्म्य की ओर चली जाती हैं।] क्यों, थोड़ा इधर भी आँख नहीं घुमातीं ?

[सब ठहाका मारकर ऊपर दौड़ जाती हैं। वृक भी जाता है। गौतम श्रौर अन्य दो तृत्सु मघवन आते हैं। उनके साथ में भी ल्काशरी है। वे दूर से ऋज्ञ को नमस्कार करते हैं।]

गौतम मघवन कहा कैसे हो ? श्रानन्द में तो हो ?

ऋज् — हाँ, हम आनन्द में हैं। हमारे तप की वृद्धि ही हुआ करती है।
दूसरा तृत्सु मघवन — यह तो आपको देखने से ही स्पष्ट होता है। पर यह क्या ? हमने सुना है कि कोशिक बस कल ही तृत्सुप्राम से विदा होने वाले हैं। क्या यह सच है ?

ऋन्-पूछो अपने दिवोदास से, और उससे भी अधिक विद्वान उसके पुत्र सुदास से। आज सन्ध्या समय ही कुछ बातें पक्की कर आए हैं। विश्वरथ को और हम सबको कल एकदम तड़के ही निकाल देंगे। [तिरस्कार से] धिक्कार है! [नाव से] तुम्हें अग्नि से और दस्युओं से बचाया, तुम्हारे घर खड़े करा दिये, श्रौर श्रव जब काम निकल गया जो चलो बाहर जाश्रो—धिक्कार है ! धिक्कार है तुम हनव्नों को !

तीसरा तृत्मु मधवन—[ दूसरे में ] मुना ? हमारे काँशिक अंपने गांव जा रहे हैं ।

दूसरा तृत्सु मघवन—[ उप्रता से ] यो कही न कि कौशिक को हमारे राजा गांव के बाहर निकाल रहे हैं।

तीसरा तृत्मु मघवन—यह वात सच है। मैंने भी सुना है। कहने हैं कि युवराज....

दूसरा तृत्सु मधवन— हां—हां, पक्का बात है। उसने कहा कि तुमने धन दिया और धेनुएं दीं, हमारे दास तुमने बदले में लिये। उसका लेखा लगा लो। जो इन्नु दिसाब निकले वह ले लो और जाओ।

तीसरा तृत्मु मध्यवन—ऐसे मंगल प्रसङ्ग पर भी उसकी जीभ खुप नहीं रही।

गौतम मघवन — जब वह छोटा था तभी से वह विश्वरथ से जक्ता है। एक बार उसे हुबाने की कोशिश भी तो उसी ने की थी।

[स्त्री पुरुषों की टोली आनंद मनाती हुई आती है। सब एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। नये आने वाल हर्न्य में जाते हैं। साथ में गिरता पड़ता ऋज्ञ भी थोड़ी दूर तक जाता है और एक लड़की को छूता है। बहु उसे धक्का देती है।]

तीसरा तृत्मु मयवन-यरं जाने दे ! कोई मुन लेगा ।

दूसरा तृत्सु मयवन— पुनंगा तो क्या हुआ ? आज कोशिक न होते तो न जाने कितने तृत्सु घर के बाहर पड़े होते खेर कितनों की धेनुएं हरी जातीं! जानते हो कितने तृत्सुओं को उसने उत्तने से बचाया कितनों के घर बंधवा दिये; कितनों के जले हुए धान्य की भरपाई कर दी ? आज वे न होते तो...और विवाह के प्रसङ्ग पर इस वेचार को खीर सबको रुष्ट किया!

तीसरा तृत्मु मघवन—इसी को कहते हैं बीज भूनकर बोना।

गौतम मधवन— ग्रीर हम वृत्सु भी तो भरत ही हैं न ? उन्होंने क्या हम लोगों को कभी दो समका है ? नहीं तो ये भरतों के राजा हमारे यहां श्राकर रहते किसलिए ?

दूसरा तृत्सु मधवन — [गौतम से ] तुम्हारे जैसे मधवन जब कुछ बोलेंगे ही नहीं तब ब्रौर होगा क्या ? तृत्सुश्रों में कृतज्ञता तो नाम मात्र को नहीं रह गई है। विश्वरथ को चले जाने दो, फिर देखना तुम्हारा क्या तेज रहता है!

तीसरा तृत्सु मघवन—भाई, दिवोदास राजा है। जो करे, सो ठीक है।

दूसरा तृत्सु मघवन—एाजा है इसिलए चाहे जो करे ? वाह ! तीसरा तृत्सु मघवन—श्ररे संभलकर धीरे-धीरे बातचीत करो,. कोई सुन लेगा।

ृह्सरा तृत्सु मघवन—मुक्ते किसीके बाप की धाँस नहीं है । बहुत होगा तो मैं भरतग्राम में जाकर रह लूंगा।

गौतम मघवन—क्या कहते हो ? श्रपने लोगों को छोड़ कर्हा' जाया जाता है ?

नीसरा तृत्सु मध्यन-देखो, देखो, भगवान् मेत्रावरुण क्राः रहे हैं।

दूसरा तृत्सु मघवन—[पहले के प्रति ] मघवन! साहस हो तो कहो भगवान् से । नहीं तो मैं कहूँ ? फिर मत कहना कि संभलकर नहीं बोलता ।

[ अगम्त्य अपने हर्म्य की ओर से आते हैं। आगे एक शिष्य लुक लेकर चलता है।]

तृत्सु मघवन- पधारिये गुरुदेव !

त्रगस्त्य —शत शरद् जियो वत्सो ! कही कैसे हो मधवनो ! श्रानंद है ! क्यों [पहले तृस्सु से] तुम्हारा दौहित्र श्रव कैसा है ?

गौतम मघवन—जी वह तो सिंह जैसा है— श्रापकी कृषा से

कोशिक का युवराज बन बैठा है।

अप्रास्त्य—भाग्यवान् हैं न ? माता पिता तो मर गये पर ऐसे योग्य माता पिता के हाथ में सोंप्र गये । चलो, चलते हो न ?

गौतम मधवन — [ प्रसन्त होकर ] कोशिक उसके पिना की अपेचा शक्ति की अधिक संभात रसते हैं।

दूसरा मघवन-[ पहले तृत्सु से ] कहते हो या मैं कहूँ ?

गौतम मध्यन — चित्रये। पर नगवन् ! यात इस मंगल प्रसङ्ग पर यह क्या विपत्ति श्रा गई है ?

त्रशस्त्य-विपत्ति ? कौनसी ?

गौनम मधवन—गुरुवर्ष ! हमार कोशिक यह ग्राम झोडकर चले जायं इसमे बढ़का छोर कोनमी बड़ी विपत्ति हो सकती है ?

अगस्त्य — [ आरचर्यचिकित होकर ] विश्वरथ कहां जाते हैं ? गौतम—क्या आप नहीं जानते ? कल प्रातः विश्वरथ क्याने भरती को साथ लेकर भरतशाम के लिए प्रस्थान करने वाले हैं ।

अगन्त्य-किसने कहा ?

गौतम मधवन—पूरा गांव कहता है। किसीने केशिक के मुंह से सुना। किसीने युवराज सुदास के मुंह से सुना। [ अगस्त्य ओंठ चवाकर भ्रभङ्ग करके खड़े गहते हैं। तोनों तृत्मु देखने हैं। ]

अगस्त्य—कव निश्चित हुआ ? गौतम मधवन—में क्या जान् ?

दूसरा तृत्सु मघवन—अरे भगवान् से सच कह दो न ! [अग-स्त्य से ] भगवन्, हमने विश्वस्त सूत्र से सुना है कि थोढ़े दिन पहले राजा दिवादास ने कौशिक को बुबवाया और कहा कि तुमने तृत्मुओं के लिए घर बंधवाये और धेनुओं के लिए जो धान्य दिया उनका मृहय ले लो—

त्र्यगस्य—[चोंककर] क्या ? गौतम मघवन—हां, भगवन्—श्रौर कहा कि तुम जो हमारे दास ले गए हो उनका मूल्य दे दो, श्रीर विवाह होने के बाद चले जाश्री। श्रगस्त्य—[क्रोध रोककर] श्रन्छा, फिर ?

अगरत्य — [ क्राध राककर ] अच्छा, फर ? गौतम मघवन — फिर क्या ? विश्वस्थ ने निश्चय कर लिया कि

गतिम मघवन—निषर क्या ? विश्वरथ ने निश्चय कर लिया कि सूर्योदय के समय चले जायंगे।

अगस्त्य-यह है तुम्हारे विवाहोत्सव मनाने की रीति ?

दूसरा तृत्सु मघवन—हमारी रीति ? हमारी अपेचा तो कुत्ते अच्छे। जिसका खायं उसे तो नहीं कार्टेंगे।

गौतम मघवन—हमारा तो रक्त खौलता है। ऋगस्त्य—क्या विश्वरथ ने लेखा लगाया।

दूसरा तृत्सु मध्यन—जेखा ? वह तो देवता है। कहा कि आप स्वतः लेखा लगा लें और जो बचे वह तृत्सुओं में बांट लें। मैंने दुष्ट पिश्यों का धंधा प्रारम्भ नहीं किया है। लेखा लगाकर ब्याज गिनना आर्य का काम नहीं है—[बोलते बोलते आवेश आ जाने से अटकता है।]

गौतम मघवन—[दूसरे तृत्सु से ] ऋरे कितना आवेश में " आ गया है ?

दूसरा तृत्सु मघवन—भगवन्! श्राप ही बताइए। श्रावेश न श्रायं तो क्या हो ? हमारी मां बहनें तो श्रमी से श्रांस् बहा रही हैं। कौशिक का विवाह न हो रहा होता तो हम लोग युवराज के हम्यें में जाकर कांड मचा श्राते।

# [ शङ्क-नाद होता है।]

तीसरा तृत्सु मघवन-जान पड़ता है राजा दिवोदास और युवराज था रहे हैं।

अगस्त्य-नुम लोग जात्रो, विवाहोत्सव का त्रानंद ल्टों। सब ठीक हो जायगा।

[तीनों तृत्मु जाते हैं। राजा दिवोदास, युवराज मुदास श्रौर चिशष्ठ श्राश्रम की स्रोर से स्राते हैं। विशष्ठ स्रत्यन्त गम्भीर हैं श्रीर मीन धारण करके खड़े रहते हैं। दिवोदाम रुग्ण जान पड़ते हैं। वे लकड़ी के सहार चल रहे हैं श्रीर वीलते-वीलते थक जाते हैं।]

वशिष्ठ, दिवोदास, सुदास—प्रणाम भगवन् ! नमस्कार ! अगस्त्य—[हाथ वड़ाकर] शत शरद् जियो राजन् ! [कड़ाई से ] मैं यह क्या सुन रहा हं ?

दिवोदास-[ घवराकर ] क्या ? क्या ?

• अगस्त्य—[ सुदास की ओर देखकर ] विश्वाप को तुमने तस्स्राम से निकाल दिया है ?

दियोदास—नहीं तो । [ रुकता है । ] व्यगस्त्य—जानते हो वह कल जा रहा है ?

दिवोदास—[ यवराकर ] अं क्षं. सदाय ने युद्धिये प

अगस्य—मुदास तो वालक है। उसे क्या पहें [ मैंने हों] विका-रथ ने जो कुछ किया है क्या उसका यही पुरस्कार है, अतिथिन्त ?

• सदास-[ बात काटकर ] गुरुवर्ष !

अगस्त्य — नुममें तो कृतज्ञता भी नहीं है युवराज ! नुम तो जन्म से ही ईर्षालु हो । विश्वरथ ने नया ग्राम बसाया, निर्धन तृत्सुओं को धनवान् बनाया, रुग्ण भटके हुओं को जीवनदान दिया, जले हुए कोटों में धन-धान्य भर दिया । और क्या चाहिए ? और क्या चाहिए नुम्हें ?

सुदास—[ ऋाकुल होकर] क्या चाहिए ? पृष्ठिये उर्मामे—श्रीर क्या चाहिए ? उसके कारण भगवान् विशष्ट ने पुरोहित पद लगभग छोड़ दिया है। श्राप श्रीर भगवती तो उसके पिता माता हैं। तृत्सु भी उसके पीछे पागल हो गए हैं। हमारे योद्धा लोग भी जाकर प्रतर्नन से शस्त्र-विद्या सीखने लग गए। श्रव हम दोनों का ग्राम से वाहर निकालना भर बच रहा है।

दिवोदास—[ असहाय अवस्था में ] मैत्रावरुण ! मैं तो अब निर्वल हो रहा हूं। श्रौर सुदास यह हठ पकड़ बैठा है। श्रास्य—[श्रांठ चवाकर, क्रोध से ] यह बात है ? जानते हो भरत श्रोर नृत्सुश्रों को एक करने के लिए तुम्हारे पिता ने श्रीर मैंने जीवन बिता दिया। श्रीर जब वे एक हुए तब तुम उन्हें श्रलग श्रलग करने पर उतारू हुए हो।

ं दिवोदास—में क्या करूं ? मैं तो वृद्ध हो गया। कल श्रांखें मूंद लूंगा तब तो जो है वह सुदास को हो संभाजना होगा न !

अगस्त्य—संभातने वाला तो वज्रवारी इन्द्र है। [सुदास से]
क्या नुमने यह सोचकर यह चाल चली है कि मैं तृत्सुमाम छोड़कर
जाने वाला हूं। धन्य है तुम्हें सुदास ! यह मंगल अवसर है, इसलिए
कुछ नहीं बोलता। पर [भय दिखाकर] स्मरण रक्लो कि जो भी
तृत्सुओं से वैर बदायगा उसे मुकसे निपटना पड़ेगा। समके ?

[सब एक साथ हर्म्य में जाने के लिए घूमते हैं। ऋच सामने आकर अगस्त्य को प्रिणिपात करता है।]

ऋदा-गुरुदेव ! हे ऋषि मैत्रावरुण !

श्चगस्त्य-क्यों ? क्या है ?

ऋज्ञ मात्र मेरे शिष्य अर्थात दस्यु लोग नृत्य करके उत्सव की श्रोमा बढ़ाना चाहते हैं। [हंसकर]किहए भगवन, आपकी क्या आज्ञा है?

त्र्यगस्त्य-विश्वरथ क्या कहता है ?

ऋत्त-श्रापकी अनुमति हो तो उनकी भी अनुमति है। अगस्त्य-तो मैं अनुमति देता हूं।

ऋच्-[विशष्ठ से आडम्बरपूर्ण नम्नता के साथ ] हे सुनि-वर्ष ! यदि दास लोग नृत्य करें उसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ? विशष्ठ--[तिरस्कार से ] भगवान मैत्राग्रुख की आज्ञा ही अज्ञा है।

ऋन्न-[कूरकर] चलो। दोनों महर्षियों की आजा हो गई।

अगस्त्य-चलो। ऋज्ञ के अतिरिक्त सब हर्म्य में चले

जाते हैं। ऋज्ञ मार्ग में खड़ा-खड़ा हँमता है। वृक हर्म्य में से निकलकर आश्रम की श्रोर जाने के लिए दृमता है।]

श्रृ च - देखी वृक्ष ! जाबी, सबकी ले बाबी । मेरी मुरा सं कहना कि जल्दी त्राये। भगवान् मैत्रावरुण, भगवती लोपानुदा, मुनि वशिष्ठ श्रौर विश्वामित्र कौशिक चारों ने श्राज्ञा दी है। शम्बर के गड में जिस प्रकार उत्सव मनाते थे उसी प्रकार यहाँ भी दस्युगण त्राज उत्सव अनावें। याज वे यार्थ होगए हैं। जायो ये ऋषि ऋत के वचन हैं।

"वुक-इसमें से कुछ उत्तया न हो तो ठीक होगा।

ऋ च - ग्ररे होगा क्या ? वृक ! तुम्हें हम पर श्रद्धा ही नहीं है। व्क-भाई ! दिन पर दिन बहती जाती है।

ऋच्-[अभिमान से] तुम हमें भाई न कही वृक ! मुक्ते भग-श्वान् न कहो तो न सही. पर यदि तुम सुके ऋषि त्रा मधीपे नहीं कहोंने तो अच्छा न होगा। फिर तुम्हारं सब लोग-

ृ वृक—[हँसकर] समका ! समका ! हे ऋषि— ऋत् – ऋषिवर्थं—

व्क-हे ऋषिवर्थं ! में आपके शिष्यों को बुलाता हूं।

ऋंच- तैयार होकर सब इस पेड़ के पीछे खड़े रहें। सप्तपदी के होते ही नाचने लगेंगे। सुरा को न भूजना।

वक-ग्रामभी-

ऋूं च — हम ऋपने शिष्यों को छोड़ नहीं सकते। [तीन आर्य स्त्रियाँ शीव्रता से हर्म्य की त्रोर जाती हैं। ऋ इ इन तीनों की श्रोर हँसता हुआ देखता है।]

पहली स्त्री-हाय मैया ! बस कल ही-

दूसरी स्त्री-उस सुदास की करतूत-

तीसरी स्त्री-वयों न होगी ? सुवर्ण जैनी रोहिणी हाथ से चली बाई, फिर ?

द्सरी स्त्री - जले उसका मुंह।

[वह चली जातीहै। थोड़ी देर में विवाह हो चुकते के स्वर— मन्त्रोच्चार, शंखनाद, घंटानाद, लोगों की हँसी ऋदि—हम्त्रे में से मुनाई देते हैं। ऋत्त एक द्योर जाकर ई-ई-ऊ-ऊ चिल्लाता है। छिपे हुए दस्यु स्त्री पुरुष हँसते हए दौड़ द्याते हैं। प्रत्येक ने पेरों में घुंघरू बाँधे हैं, और कमर में ढोलक बाँधी है। वृक ढोलक और घुंघरू लाकर ऋत्त को देता है। वह स्वतः सव बांध लेता है। सब दस्यु नाचना आरम्भ करते हैं। बीच में ऋत्त वृमता है।

ऋत—[नाचत हुए] ई-ई-ई-ई-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ऊ-ई-ई-ई-—

[यह शब्द सुनकर सब हम्ये में से निकल कर श्रोसारे में दौड़ श्राते हैं श्रीर दस्युश्रों का नाच देखते हैं। श्रागे विश्वरथ है। उसने फूल के हार श्रीर सुवर्ण के श्रालंकार धारण किये हैं। वह धीरे-धीर ढाल पर उतर कर हँसता हुश्रा खड़ा रहता है। वह निकट श्राता है। ई-ई-ऊ-ऊ की किलकारी लगाकर सब दस्यु उसके पैर के श्रागे सो जाते हैं।]

विश्वरथ—[सबको उठाकर] ऋच ! भाइयो ! उठो, उठो, मैं उप्रकाल नहीं हूं । तुम्हारा विश्वामित्र हूँ । श्रन्दर श्राश्रो । गुरुदेव, श्राज्ञा है ?

त्रगस्त्य-[त्रोसारे में से] हां, वत्स !

भरत, दस्यु, तृत्सु—मैत्रावरुण को जय ! विश्वामित्र कौशिक की

[सब दस्युओं सहित हम्य में चले जाते हैं। केवल विशष्ठ अंदर नहीं जाते। वे सबके पीछे रह जाते हैं और फिर सिर नीचा कर धीरे-धीरे मार्ग से हटकर किनारे पर चले आते हैं।]

विशिष्ठ—[स्वरात, धीरे-धीरे] देव ! देव ! यह मुक्तसे नहीं देखा जाता । त्रगस्त्य के परम पवित्र पुरुष धाम में दस्युत्रों के देव की यह त्राराधना मुक्तसे नहीं सुनी जाती । या तो मैं ही इस संसार का नहीं हूं, या यह संसार ही मेरा नहीं है। [आश्रम की ओर धीरे-धीरे जाने के लिए धूमता है।] पैर मुक्ते आश्रम की ओर ले जाते हैं। नहीं, नहीं, दूषित आश्रम में मैं कैसे तप कर सकता हूं ? इस अष्ट तीर पर स्नान, ध्यान और आवाहन कैसे हो सकेगा ? शाप द्वारा भस्मी- भूत इस भूमि में मैं कैसे रहूं ?

[थोड़ी देर तक नीचे देखकर पीछे हटते हैं। काली हँसती और दौड़ती हुई हर्म्य में से आती है। पीछे शक्ति भी हँसता-हँसता दौड़ता है। खेल में अपने को भूले हुए ये दोनों वशिष्ठ से टकरा कर भूमि पर गिर पड़ते हैं। वशिष्ठ कठोर दृष्टि से देखने लगते हैं।]

काली — [भूठ मूठ रोती हैं] बो-ब्रो!

शक्ति—[वशिष्ठ को देखता है, पहचानता है, श्रौर एकदम खड़ा होकर घवराकर पैर छूता है।] भगवन्! भूल हुई, इस काक्षी ने मुक्ते गिरा दिया।

काली—[खड़ी होकर] मैंने कहां गिरा दिया ? तुम मुक्ते पकड़ने श्राये श्रौर श्रपने श्राप ही गिर पड़े।

शक्ति-पैर पड़ ! पैर पड़ ! ये तो भगवान् हैं।

काली-[हाथ जोड़ती है।] भगवन्!

विशिष्ठ—[कठोरतापूर्वक शक्ति से] क्यों शक्ति, तू गय नायक का पुत्र है न ? क्यों ?

शक्ति—[घवराकर हाथ जोड़क्र] जी हां, में आपके शक्ति का सम्बन्धी लगता हूं।

वशिष्ठ—[भ्रूभङ्ग से] श्रौर यह क्या वही लड़की है जिसने तुके जलते घर में से निकाला था ?

काली—[हँसकर ताव से] जी हां ! मेरा नाम काली है। मैं भी आपके शक्ति की सखी हूं।

वशिष्ठ-[स्वगत, उप्र स्वर से] मेरे पुत्र शक्ति की सखी!

#### [काँपते हैं।]

काली—[प्रसन्न होकर] हम नित्य उस पेड़ पर चड़कर बैठते हैं, और वह नित्य सुक्ते उपर चड़ाता है और मैं उसे गिरा देती हूँ। [हँसती है पर विशष्ठ की मुखमुद्रा देखकर चुप हो जाती है। विशष्ठ दृर चले जाते हैं। बच्चे घबराकर देखते हैं और फिर धीरे-धीरे डरते-डरते हर्म्य में चले जाते हैं।]

वशिष्ठ--[स्वगत] वशिष्ठ ऊपर चढ़ाना चाहता है ग्रीर दस्युकन्या उसे नीचे गिराती जा रही है। ठीक ही बात है। इस समय विशुद्धि की जड़ें उखड़ रही हैं, तब त्रिद्या ग्रीर तप क्या कर सकते हैं ? [जाते हुए बच्चों की स्रोर देखकर वे सागामी कल के माता-पिता स्राय वंशजों के पितर ! इनकी सतान ग्रगस्त्य और विशव्छ की सन्ताने कहायंगी। श्रीर उस समय श्रार्य लोग दूध के समान गौरवर्शी न होकर काले रंग के हो जायंगे। तब त्रार्यों की सनातन विभूति-—सत्य ग्रौर ऋत—सबका लोप हो जायगा। तब उपदेव वरुण और इन्द्र सिंहासन पर बैठेंगे। [र्गाट्-गद् करठ से] देव! देवाधिदेव! मुक्तसे यह नहीं सहा जाता। तप-श्चर्या, विद्या का सेवन और दान,वे शुद्धि के संरत्त्रण के निमित्त श्रभ्यास विग्रह—सभी निरर्थंक हो गए। निष्फलता सामने श्राकर खड़ी है--वृत्र नुत्य विकराल देव ! इस समय आपने मुक्ते क्यों छे।इ दिया ?....मुक्ते कुछ नहीं सुक्त रहा है। देवो ! विशिष्ठो ! पित्रो ! स्राशाविहीन स्रंधकार मुके मौन कर रहा है। जो स्पष्ट था वह भी अन्वकारमय हो रहा है। मैं निराधार हूँ, फंस गया हूँ। कौई तो मार्ग दिखाओं ? [दो लड़कियां हाथ हिलाती हुई निकलती हैं और वशिष्ठ को देखे बिना ही वातें करती हैं।]

पहलो लड़की-भगवती नृत्य करेंगी तब देखना।

दृमरी लड़की—अरे माताजी ? इतनी बड़ी होकर ? दोनों अगस्य के आश्रम में चली जाती हैं। विशिष्ठ एक श्रोर खड़े-खड़े उनकी श्रोर दूर से देखते हैं।]

वशिष्ठ- न्वगत ] भगवता नृथ काती है !- रीक तो है। नागिन नृत्य करती है और देखने वाले को विष चटता है। और आर्थी की विश्ववि को कलपित कर वह चली जानी है। नि:स्वास छोड़ कर् ] में उसकी किस प्रकार समानता कर सकता है ? वह हंसती है. योलती है, नृत्य करती है-यंसरी वजती है-यौर परुष, हित्रयों व बातकों, महिषेयों और राजन्यों को पागल बताती है: दुन्यूओं के महानू होडा दिवोदास दस्युत्रों को दासन्य से सुक्त करते हैं: बार्ब श्रोट दासकन्या को पःनी बनाने हैं, उसे अध्या की पदवी देने हैं: जीवन भर समर यह में अनारों की आहुनि देने वाले अगराय आज उनके उद्यार की आकांचा रखते हैं; ये पुरुषतीर्थं अनायों के देवताओं की जयबीप से गुजते हैं। एक भयक्षास्त्री ने क्याकाना के । छंड़ा? अब उह क्यागया? [ऊपर देख कर ] इस्ट ! बरुष ! सदद ! अस्ति ! कब तक हमारी अबीगति देखा करोगे ? जब कुपित हुए ये तब भी भरत नृत्सुँत्रों को कटका नहीं मर जाने दिया। जनपः जला देने पर भी हमारे आश्रन पूर्णतः बचा जिये ! रोष किया—जो उन रोप को रोक क्यों लिया १

[ एक अपङ्ग दस्यु वृद्धा हाथ में लकड़ी लंकर घिसटती हुई आती है। उसे आंखों से दिग्बाई नहीं देता इमिलए माथे पर हाथ रखकर चलती है।]

चृद्धा—भैया! भैया! कौशिक के हम्यं का मार्ग कियर को है ? [स्वाँसकर] मैं तो इतने वर्षों में मार्ग ही भूत गई। खांखों से दोखता नहीं है भैग! [आँसों पर हाध रख कर विशिष्ठ को देखने का प्रयत्न करती हैं।]

वशिष्ठ-कौन है, माता ?

यृद्धा—वेटा, जहां कीशिक का विवाह होता है, वहां मुक्ते जाना है। सब मुक्ते खोड़कर चले गये मानो में मर गई होऊ। हां—्रां—[हँसती हैं।] मैं भी ऐसी कि विसटती विसटती चली ही बाही होना हिन फिर कहां देखने को मिलेगा ?

वशिष्ठ-[ तिरस्कार से ] क्यों, बहुत हर्ष हो रहा है ?

युद्धा— मैं तो दिवोदास के पिता से नित्य कहतीथी.... [हाँपकर] वह मेरी सुनता ही नहीं था ... कि एक दिन हमारा भी हाथ थामने वाला कोई आथेगा। आज उपकाल ने इस कौशिक को भिजवाया है। जिये वह सौ शरद् तक।—इसलिए बन्द होने से पहले इन आंलों को तो ठएडा कर लूं। भैया ! तांनक हाथ का सहारा तो दो। [ हाथ बढ़ाती हैं। वशिष्ठ दूर हटते हैं।]

वशिष्ठ-इधर से जान्रो। वह सामने ही तो हर्म्य है।

युद्धा — भैया, अपने हाथ का सहारा तो दे। मैं अकेली नहीं चढ़ सकती।

विशष्ठ—नहीं, जाना हो तो अपने आप जाओ। [स्पर्श-दोष हो जाने की आशंका से विशष्ठ दूर हट जाते हैं।]

चृद्धा—[क्रोध में] ब्राह ! [खाँसती है, लकड़ी उठाती है।] क्यों रे! इसी हाथ से दूध पीकर तेरा राजा दिवोदास बड़ा हुआ और तू उसे पकड़ने में छुआ जाता है ? और....तू क्या समके ? [ तिरस्कार से हँसती है।] यदि मैं काली न होती तो मेरा पुत्र कब का तृत्सुओं का स्वामी बन जाता। जानता है ?

विशिष्ठ — [खेद पूर्वक] मैं नहीं जानता था कि तुममें शार्यश्रेष्ठ की जननी बनने की श्रमिलाषा थी। जमा करना माता, तुम जाश्रो— अपने मार्ग से। तुम्हारा हाथ थामने वाले तो बहुत से हैं पर श्राक इस विशिष्ठ का हाथ थामने वाला कोई नहीं है।

खुड़ा—[ लकड़ी ठोकती जाती है।] विशष्ट ? गुरू विशष्ट ? बाप रे ! [ जाती है।]

वशिष्ठ — [स्वगत ] वशिष्ठ ! मैं वशिष्ठ ! देव वरुण ! यह वशिष्ठ कौन है ? यह जटा ? यह अस्थिचमें का पिक्षर ? यह कमण्डल ? इनमें से कौन — क्या वशिष्ठ है ? अगस्य का भाई वशिष्ठ है यह

चृत्सुओं का पुरोहित ? या यह आश्रम ? या शिष्य ?—कौन—क्या— चशिष्ठ है ?....यह देह यहां पड़ा है---खाता है, पीता है, सोता है। [कदुता से ] वह तपोनिधि नहीं हैं, उसके तप का अन्त हो गया। वह ऋषि नहीं है, भाई की शीति के पाश में पड़ा हुआ। पत्ती है। वह कुल-पति नहीं है, शिष्यों को भिचातृत्ति दिलानेवाला दृब्यार्थी है। पुरोहित नहीं है, कोई इसके वचन माननेवाला नहीं है। अोठ चवाकर देखता है। शक्ति और काली दौड़ते हुए द्याने हैं. और उन्हें बैठा देख कर पुनः दौड़ जाते हैं।] नहीं —नहीं —नहीं —वशिष्ठ इनमें से कोई नहीं है। [विजयपूर्ण स्वर से ] वशिष्ठ ता नितरों की परम विश्विद है, उसी विशुद्धि से यह विशिष्ठ बना है। उस विशुद्धि के विना यह वशिष्ठ रह केंमे सकता है ?....सप्तसिन्धु में भले ही प्रलय हो — सुके क्या ? विशाष्ट और विशुद्धि पृथक कैमें हो सकते हैं ?....जिसके लिए जीवित हूं वही सत्य है। यह त्राश्रम, प्रतिष्ठा श्रीर देह तो केवल उस विशुद्धि की छाया हैं। छाया के बिना वस्तु रह सकती हैं, पर वस्तु के विना छाया कैसे रह सकती है ? जब तप का मध्याह ताता है तब सत्य श्रकेला रहता है-- छाया के बिना; जब वह श्रस्त होता है तब केवल लम्बी छाया दृष्टिगोचर होती है-सत्य को पाना कठिन हो जाता है। मेरा तप श्रस्ताचल पर पहुँच गया है या मध्याह में है १ निज़ा होकर चारों स्रोर छाया देखता है। ]मध्याह में है या स्थस्ताचल पर ? त्र सुमात्र विशुद्धि की लम्बी फेली हुई विराट् छ।या है...या... बिना छाया की शुद्धिमात्र है ? नहीं, नहीं, वशिष्ठ तो सदा ही विशुद्ध है— मन, वाणी श्रौर कर्म से। [निश्चयपूर्वक] मेरा तप मध्याह्न में है। खाया, विलुप्त हो जा ! वशिष्ठ, तू त्रायों की निर्मंजता का सनातन ज्योति-स्तम्भ है। [सरस्वती की श्रोर देखता है।] भाई को कहना निरर्थन है।... साध्वी को भी क्यों कहा जाय ? उसकी पतिभक्ति यदि मध्याह् में होगी तो वह भी छाया को छोड़कर निर्मल स्वरूप से चमकेगी-अभे खोजती हुई जली श्रायगी।...माता सरस्वती ! तुम्हारी गोद में

हूं। मुक्ते वहां ले चलो, जहां इस पापाचार की दुर्गन्ध न हो। वहां— जहां विशिष्टों की विश्विद्ध निर्मेल रहे। [सरस्वती में कूद्ते हैं ऋौर उस पार जाने के लिए तैरते हैं।]

[ परदा गिरता है, श्रौर तुरंत ही पुनः उठता है।]

#### दूसरा प्रवेश

स्थान-वही।

[ हर्म्य में से बीस-पच्चीस स्त्रियां एक दूसरी का हाथ पकड़ कर हंसती हुई ढाल पर से उतरी चली आती हैं। उनमें रोहिसी भी हैं। उसने पुष्प और स्वर्ण के आभूषण पहिने हैं।]

पहली युवती- चलो-चलो-चलो।

दूसरी युवती—मैत्रावरुणी! त्राज तुम नाहीं नहीं कर सकती। पहली युवती—सिखयो! इस प्रकार क्यों खींचतान करती हो ? चौथी युवती—कल तो त्राप जाने वाली हैं।

रोहिणी-पर मैं थक गई हूँ बहन !

दूसरी युवती—कल भरतप्राम में जाकर थकावट मिटा लेना। चौथी युवती—क्यों, क्या तापस कन्या से राजमहिषी बनीं, इसलिए ?

रोहिणी-चलो-चलो!

[ रास प्रारम्भ करती हैं। बुछ पुरुष श्रोसारे में देखने के लिए बढ़ श्राते हैं, श्रीर धीरे-धीरे पास श्राते हैं। रास थोड़ी देर चलता है—श्रार्थान् एक-एक स्त्री एक-एक पुरुष का हाथ पकड़कर रास में सम्मिलित करती है। सब हंसते श्रीर कल्लोल करते हुए धक्का-मुक्की करते हैं।]

पहली युवती—चलो। रोहिग्गी—चलो-चलो। पहला पुरुष—जैसी मैत्रावरक्षी की आजा।
दूसरा पुरुष—चलो—चलो। [पुरुष स्त्रियों में सम्मिलित
होते हैं।]

अनेक स्वर—देखो...देखो...हा...हा...हा...शरे सुके क्या कहते हो....नहीं....नहीं....नहीं.....हां....[स्त्री पुरुप रास आरम्भ करते हैं। अगस्त्य, दिवोदास, विश्वरथ और मुदास ओसरे पर आते हैं।]

पहली युवती—[महापुरुषों की स्रोर देखकर] भगवान् आये।
 दूसरी—[लिंडित होकर] राजन् ?
 युवितयां—[गार्ता श्रीर घृमती हुई रुककर] श्रोह मां!

[सब लिजत होकर खर्झा हो जाती हैं। चारों ढाल से उतरकर नीचे आते हैं।]

अगस्त्य—[हंसकर] रुक क्यों गई ? क्या हमें नहीं आना चाहिए था ?

ै रोहिणी—पिताजी, श्राप सब क्यों श्राये ? हमारे रङ्ग में भङ्ग हो गया। भगवती कहां हैं ? हम उनकी बाट देखती हैं न !

अगस्त्य भगवती आश्रम में गई हैं। हम भी तुम्हारे नृत्य में सिमिलित होने वाले हैं।

रोहिर्छा-चलो यह तो बहुत ही अच्छा हुआ।

अगस्त्य — नुममें से अभी कोई थका नहीं है ? रात तो बीतने को आगई है।

एक युवती — नहीं, हम तो रोहिणी के चले जाने पर ही घर जायंगी।

अगस्त्य — अरे, पर रोहिणी को इझ विश्राम तो लेने दो — और यह विश्वास — [विश्वास और रोहिणी की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि मे देखते हैं।]

पहली युवती--ठीक है। हा! हा! हा! हम उस ब्रोर देखेंगे।

रोहिग्गी—[लिजित होकर] नहीं, नहीं! मैं श्राती हूँ। दूसरी युवती—जाने पर वह कहां लौटकर श्राने वाली है ? [चार महापुरुषों के श्रातिरिक्त सब श्राश्रम की श्रोर चले जाते हैं।]

दियोदास—मैत्रावरुण ! श्रापने भी जाने का पक्का निश्चय कर विया ?

अगस्त्य — [कटुता से] मैं अभी कौशिक का पुरोहित हूँ न! आप भरतों को भेज रहे हैं तो मुक्ते भी उनके साथ ही जाना चाहिए।

दिवोदास-भेज रहे हैं ? श्राप ऐसा कहते हैं ?

सुदास—किसी समय तो भरतश्रेष्ठ को श्रपने ग्राम में जाकर राज्य करना ही पड़ता न ?

श्रगस्त्य — [उग्रता से] श्रभी — श्राज श्रीर इस ढंग से ?

विश्वरथ — गुरुवर्ष ! मुक्ते जाने में तिनक भी श्रापित नहीं है। सुदास सत्य कहता है — कभी तो मुक्ते जाना ही पड़तान। पर श्राज मेरे दु:ख की सीमा नहीं है।

त्रगस्त्य-मैं सममता हूं, वतंस !

विश्वरथ—[दिवोदास से] राजन्! इस समय मैं अपना दुःख किससे कहूं ? मैंने तृत्सुओं के लिए जो कुछ किया वह धन के लोम से किया; में इन दासों को साथ ले जाता हूं, वह मूल्य देकर ले जाता हूं ; मुक्ते आपने पिंगु से भी नोच समका यही मुक्ते खलता है।

दिवोदास— विश्वामित्र के कंधे पर हाथ रखकर ] बत्स ! वत्स ! ऐसा मत सममो । मैंने तुम्हें पुत्रतुल्य माना है ।

अगस्त्य — मेरा शिष्य महर्षि के समान न होता तो इस अपमान के बदले तृत्सुओं के प्राण ले लेता।

विश्वर्थ — [ खेद से ] पर श्राज श्राप मुक्ते पराथे के समान बकेल दे रहे हैं।

दिवोदास —तुम जानते हो पुत्रक ! मैं तो बृद्ध श्रीर

गया हूं, श्रीर सुदास की यही इच्छा है।

विश्वरथ—[मानो वेदना होती हो ] मैं जानता हूं—भली प्रकार जानता हूं। उसे ऐसा खगता है मानो मैंने तृष्सुओं के हृदय उसके पात से खुरा लिये हों, मानो उसका युवराज पद ले लेना चाहता हूं। राजन्, मैं आपको किस प्रकार विश्वास दिलाऊ कि मेरा हृदय शुद्ध है ?

दिवोदास-यह बात नहीं है, यह बात नहीं है।

• विश्वरथ—[खेदपूर्वक] राजन् ! गुरुवर्य के प्रताप से बाल्यकाल से मैंने तृरसुमाम को श्रपना घर माना है। श्रापको मैंने पिता के समान सममा है, तृरसुश्रों को मैंने भरतों से श्रधिक प्रिय माना है—श्रापके श्रीर भगवान् के प्रयश्न सफल करने के लिए।

दिवोदास—[भावपूर्ण होकर ] नहीं, नहीं पुत्रक ! नुमने हमारे सपने मूर्तिमान किये हैं।

विश्वरथ [ खेद से] श्रीर श्राज—मैं श्रापको दोष नहीं देता। मुक्ते श्राप श्रवण करते हैं... सुदास की बात ठीक है। दो युवराज कैसे साथ रह सकते हैं ? पर राजन् ! राजन् [ भावावेश में] हम दो पुत्रों की इच्छा में भरत श्रीर तृत्सुश्रों के दो दुकड़े हो जायंगे।

दित्रोदास-नहीं-नहीं-नहीं-नहीं-

सुदास—[गर्व से] विश्वरथ, मुक्ते नुमसे ईर्ट्या नहीं है।

विश्वरथ - नहीं कहने से सत्य कहीं श्रसत्य हो सकता है, भाई ? श्रागस्य — कुछ नहीं वत्स ! यह समस्त मानव कुछ ही राजाश्रों के काम क्रोध का हिव बनने के लिए सर्जित किया गया है। जब मैंने श्रायों को एक करने का विचार किया था तब भी यह सत्य मेरी दृष्टि से बाहर न था।

दिवोदास—में वचन देता हूं, मैत्रावरुण ! अपने जीने जी में भरत और तृत्सुओं को पृथक् न होने दूंगा।

विश्वरथ—राजन्, भरत और तृत्सुओं के बीच धन का लेन-देन

प्रारम्भ किया, सुमे भरतप्राम चले जाने को कह दिया। श्रब श्रीर रह ही क्या गया ? मैं श्रपमान सममकर युद्ध करूं या श्राज्ञा मानकर सिर चड़ाऊं, परिखाम तो एक ही होगा।

दिवोदास —[ दुखी होकर ] वस्स !

सुदास — पिताजी, थोड़ी देर में फिर विश्वरथ की तो विदा करने श्राना ही है न ? चित्तिए हो श्रायों।

दिवोदास—[ निराश्रित होकर ] चलो भाई ! [ सुदास के साथ जाता है।]

विश्वरथ—[भावावेश में ] गुरुदेव ! गुरुदेव ! संस्कार, विद्या श्रीर सद्भाव तीनों के बन्धन सबको बाँधते हैं, पर वे राजाश्रों को क्यों नहीं स्पर्श करते ? उनका द्वेष ही उनकी समृद्धि है, जनपद मात्र उनके द्वेष की श्रमिवृद्धि करने का साधन है।

अगस्त्य—पुत्रक ! इस समय यह सब विचार छोड़ दो, भरत-याम चलकर निश्चिन्तता सेविचार करेंगे। चलो, तैयारी कर ज़ी जाय।

विश्वरथ — जैसी ब्राज्ञा। [ त्र्रगस्त्य जाते हैं, स्वगत ] देव ! देव ! क्या मुक्ते मुखी नहीं होने दोगे ?

[ सुदास शीवता से लौट त्राता है।]

सुदास-विश्वरथ, मैं एक बात कहना भूल गया।

विश्वरथ—कहो माई!

सुदास—उस गय के पुत्र शक्ति को साथ न ले जाना।

विश्वरथ-शक्ति ? श्ररेरे-इस पितृ-विहीन बालक का श्राज पुनः पिता मर जायगा।

सुदास—[ हठ से ] वह हमारा तृत्सु मधवन है। तृत्सुओं के पिता राजा दिवोदास बैठे हैं।

विश्वरथ—सच बात है। [िन:श्वास छोड़कर] सुदास ! सुदास ! क्या हम लोग कभी भाई-भाई बनकर रहेंगे ही नहीं ?

सुदास - रहेंगे, किसी दिन । [ अपमानपूर्वेक ] जब तृत्सु श्रोध्ठ

होंगे तब, जब मेरे तेज से तुम चमकोगे, तब। [ जाता है।]

विश्वरथ—तेज ! तेज !—पागल ! तेज का दाता तो देव सिवता बैठा है । क्या किसीको तेज भी मांगा हुन्ना मिला है ?....पर उसकी बात सूठी नहीं है । उसके पिता मुक्ते बड़ा पुत्र मानें, उसके गुरू मुक्ते पट्टिशब्य मानें, उसकी प्रजा मुक्ते अपना माने, यह सब वह कैसे सहन कर सकता है ? यदि द्वेष न होता तो न जाने संसार कैसे चलता ? तब तो निर्मल रात्रि के व्योम में चमकनेवाले तारों के समान मानुष्य एक दूसरे का तेज बढ़ाते हुए चमकते....पर क्या द्वेष को जीता नहीं जा सकता ? देव, क्या आपकी शक्ति की भी सीमा है ?

[ सेनापति प्रतद्न आता है।]

सेनापति प्रतर्नन-राजन् , सब तैयार है। स्राप स्थ पर चलेंगे या घोड़े पर ?

विश्वरथ—घोषा माँ कहाँ हैं ? और महाग्रथवैया ?

सेनापित प्रतर्दन—घोषा माँ, सत्या माता और महाश्रथर्वण तो भरद्वाज के आश्रम में गये हैं। श्रभी बौटते होंगे। श्राप घोड़े पर ही चर्लेंगे न?

विश्वरथ—[ खेद से ] हाँ...प्रतर्दन, क्या चलने की बहुत शीघता है ?

ांनापित प्रतर्दन—[ अधीर होकर ] दिवोदास ने अपमानित करके तो निकाल दिया। अब यहाँ रहना कैसे सहन हो सकता है ? मेरे तो रोम-रोम में अग्नि जल रही है कि कब इन सबके प्राण ले लूं।

विश्वरथ—एक मूर्ख के द्वेष के बदले इतने तृत्सुत्रों के प्राण लेना चाहते हो ?

सेनापति प्रतर्दन-उनका युवराज है न ?

विश्वर्थ—तुम्हारे जैसे श्रमिमान से पागल लोगों के प्रताप से ही बेचारी निर्दोष जातियों के बीच वैर बढ़ता है। देव! ऐसों से कब उद्धार करेंगे ? सेनापात प्रतर्न-[हंस कर] श्राप तो ऋषि होते जा रहे हैं.। इस समय मैं ऐसी बात सोचना ही नहीं चाहता।

विश्वरथ-तुम्हारा उत्साह ग्रभी ठंढा नहीं पड़ा ?

सेनापित प्रतर्न-कैसे ठण्डा पड़ सकता है ? इसी दिन की प्रतीचा करते-करते तो मेरा जीवन बीता है।

विश्वरथ-क्या धरा है इन बातों में ?

सेनापित प्रतर्दन—ऐसा क्यों कहते हैं ? कुशिक का राजदरह उनसे भी अधिक प्रतापी प्रपौत्र के हाथ में सौंपने का आज मुक्ते सौमाग्य प्राप्त हुआ है।

विश्वरथ—प्रतर्दन ! पितातुल्य प्रतर्दन ! इस राजद्गड में ऐसी कौनसी मोहिनी है ? भगवती ने एक बार मुमसे पूछा था—मनु गये, ययाति गये, कहाँ हैं उनके राजद्ग्ड ? वही प्रश्न क्या श्राज में तुमसे भी पूछूं ? कहाँ बचे हैं किसी के राजद्ग्ड ?

सेनापित प्रतर्दन—में महिष नहीं हूँ, केवल सेनापित हूं। इस-लिए मैं क्या उत्तर दूं! किन्तु इतना अवश्य जानता हूं कि अतापी राजदरह के द्वारा ही मनुष्यगण देवताओं की स्पर्धा करते हैं।

विश्वरथ—प्रतर्दन ! राजदण्ड का अर्थ है मद, मोह और अहङ्कार की पराकाण्डा । क्यों, ठीक है न ? अपने काम-क्रोध के लिए जनपद जला डालने का—मनुष्यमात्र को अपने अभिमान चक्र के नीचे कुचल डालने का अधिकार—क्यों, यही है न ? राजदण्डों के भार के नीचे विद्या, तप, शान्ति, सौजन्य और सद्भाव सब कुचल डाले गए हैं, यह क्या नहीं देखते हो ?

सेनापित प्रतर्दन-यदि राजद्युड न हो तो सत्य और ऋत की रचा कौन करेगा ?

विश्वरथ—राजा वरुण का सनातन ऋत इतना प्रभावहीन हो गया है कि उड़ते हुए पिड़यों की चंचल छाया के समान वह राजाओं के बिना सुरिचत ही नहीं रखा जा सकता ? राजदण्ड न हो तो क्या मैं विश्वस्थ न रहुंगा ?

सेनापित प्रतर्न-यह सब मैं नहीं समसता। गाधि राजा ने भे अपना जो राजदरह संभाल रखने को दिया था उसे आज मैं अधिक प्रतापी और तेजस्वी बनाकर आपको सौंप रहा हूं।

विश्वरथ-तुम यह बात कैसे समस्तोगे प्रतर्दन ? भरतों का किन्द्रें इंस् संभाजने की योग्यता तो तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ निर्वल हैं – निरर्थक हैं।

सेनापित प्रतर्दन—[हंसकर ] नहीं, नहीं, यह क्या कहते हैं ? इस समय त्राप थके हुए हैं । थोड़ा स्वस्थ हो लीजिए । [जाता है ।]

विश्वरथ — [ रोते हुए स्वर में, स्वगत ] हां, थक गया हूँ इन सब राजदण्डों के भार से सचमुच थक गया हूँ।

[ त्राती हुई रोहिसी अन्तिम शब्द सुन लेती है।] रोहिसी—मैं भी थक गई हैं।

विश्वरथ-किस बात से ?

रोहिए। — कोई मुक्ते छोड़ता ही नहीं। कब प्रातःकाल हो कि में आपके साथ रथ में एकान्त में बैठ्रं।

विश्वरथ-रोहिसी, सच सच बताना, तुम श्रगस्त्य की सत्यदर्शी कन्या हो। [ उसके कन्धे पर हाथ रखता हैं । ]

विश्वरथ — रोहिणी, मेरी आंखों में अन्धकार छाया हुआ है। राजा वरुण और पितृगण मुक्ते कुछ प्रकाश दिखा रहे हैं, पर मुक्त वह देखा नहीं जाता। जब तक वह न देखाँगा तब तक मैं ऐसा ही उदास रहूंगा। एक बात पूछू संखी, सच सच कहोगी?

रोहिणी-पृद्धिये। सच कहूंगी। पर बुरा खगे तो क्रोध न कीजि-एगा, समभे !

विश्वरथ — बताश्रो तुमने किससे विवाह किया है ? तुमने भरतों के राजदण्ड से विवाह किया है या सप्तिसन्ध के सुविख्यात धनुर्धर से ? या तुमने विवाह किया है मेरे विशाल जनपदों से ? या पृथ्वी को

किम्पत कर देने वाली विशाल सेना से ? क्या देवता जैसे तेजस्वी और कमनीय पुरुष का वरण किया है या लोगों के हृदय आहुष्ट करने वाले विजयी वीर का ? बताओं तुमने किसका वरण किया है ?

रोहिए। —[लिंडजत होकर] कहीं ऐसी बातें भी पूड़ी जाती हैं? श्राप ही बताइए श्रापने किस रूप में सुकसे विवाह किया है?

रोहिंग्गी — विश्वतथ ! मैं श्रार्घ हृदय से श्रपरिचित नहीं हूं । श्रापके हृदय में राजा वरुण बसने की तैयारी कर रहे हैं।

विश्वरथ—[ हठ से ] रोहिशी, मेरा वरण करते समय तुमने

रोहिग्गी—कौशिक, राजदण्ड श्रीर धनुविद्या, सेना श्रीर समृद्धि मेरे लिए तुच्छ हैं—ऐसा कहना भी श्रसत्य होगा। श्रापकी कान्ति से में विद्वल नहीं हुई हूं यह भी कैसे कहुँ ? लोकभक्ति के गन्धपुष्प जब श्राप पर चढ़ रहे थे तब से मैं पागल बनी हूँ, यह भी सत्य है। पर...

विश्वरथ-पर....

रोहिएगी—कौशिक ! यह है तो मैं प्रसन्न हूँ । किन्तु यह न भी होता तो भी मैं तुम्हारा ही वरए। करती । सुभे तो सहधर्माचार साधना हैं—श्रम्त को द्वित कर देने वाले श्रापके हृद्य के साथ, देव-ताश्रों द्वारा प्रेरित की हुई श्रापकी बुद्धि के साथ, सर्वप्राही श्रापकी श्रार्ष-हृष्टि के साथ । मेरे विश्वरथ तो इन सबके समन्वय हैं।

विश्वरथ—इस प्रसंग पर इस प्रकार तुम्हें दुखी करता हूँ उससे तुम्हें असन्तोष तो नहीं होता ?

रोहिए। सुक्ते आत्म-मन्यन से असन्तोष नहीं होता भरत ! जब साथ में किया गया आनन्द सहधर्माचार है, तब एक साथ पड़े हुए आंसू भी धर्माचार क्यों न हों ? साथ भोगे हुए विज्ञास वैभव सहधर्माचार हैं तब एक साथ हिये हुए तप क्यों न हों ? कोशिक, आपकी अन्तर्क्यधा के साथ व्यथा का अनुभव करना, आपके प्रेरणामय उड्डयन के साथ उड़ना, आपके तप में मानुकूज होना, इन सबसे बड़कर मुन्दर सह-धर्माचार और क्या हो सकता है ?

विश्वरथ पर में मनस्वी हूँ, श्रात्मावलम्बी हूँ। बहुत बार में भग्नाम हो जाता हूँ। मेरा श्रात्मविश्वास जाता रहता है, देवता मुक्ते पागल बनाते हैं। तब में बुद्धिहीन बन जाता हूँ। श्रार उस समय यदि राज्य सिंहासन का तेज न हो, या बेभव का श्राश्वासन न हो, तो यह सहधमीचार तुमसे कैसे सहन किया जायगा? तब हमारे दुःच का पार न रहेगा। [नीचे देखता हूँ।]

रोहित्ती—नहीं विश्वरथ ! [उसका मुँह ऊँचा करके] वह दिन कभी नहों श्रायेगा। में श्रपनी कोमलता से श्रापको सान्त्वना न दूं— श्रपने पूज्य भाव से श्रापको प्रभावशाली न बनाऊं—श्रपनी श्रचल श्रद्धा से श्रापमें श्रात्मविश्वास की प्रेरणा न करूं तब न ? प्रियतमा के पूज्य भाव श्रीर श्रद्धा में श्रद्भुत संजीवनी होती है। इस मन्त्र के बिना पुरुष भग्नाश श्रीर खुदिहीन बन गए हैं।

विश्वरथ—[ धीरे धीरे ] रोहिणी ! तुम्हारी बात सच है। भक्त की भक्ति चलायमान हो तो देव भी दुर्बल बन जाते हैं। तुम्हारी श्रद्धा ही मेरा बाहुबल, तुम्हारा पूज्यभाव ही मेरा कवच और तुम्हारी श्रेरणा ही मेरा जयबोष है। मुक्ते वह सब प्रदान करो, में महिष-सिद्ध-संबी में स्थान प्राप्त करूंगा।

रोहिग्गी—मेरे ऋषिवर्थ ! मेरी एक ही अभिलाषा है—तन्मय होने की। कौशिक—

[ त्रागे शक्ति त्रौर काली दौड़ते त्राते हैं। पीछे एक तृत्सु -सैनिक त्राता है। वच्चे विश्वरथ से तिपट जाने हैं ]

शक्ति-भरतश्रेष्ठ ! में आपके साथ चल्या, यहां नहीं रहेंगा।

काली—मैं भी चलूंगी। तृत्सु सैनिक—युवर्गंज ने शक्ति को बुलाया है। रोहि गी—क्यों ? उन्हें क्या आवश्यकता हुई ?

विश्वरथ—[कटुता से] क्योंकि मैं तृत्सु मघवन का पालन-पोषस् करके उसका राज्य ले लेना चाहता हं।

रोहिगी-श्रोह ! यहां तक ?

शक्ति—[पैर पटककर] नहीं, नहीं—मैं चलूंगा श्रापके ही साथ; बस, श्रापके ही साथ। यहां नहीं रहूंगा।

विश्वरथ—[सैनिक से] जाश्रो सुदास से कहो, श्रभी जाने में देरी है। मैं स्वतः बात करूंगा।

शक्ति—में यहां नहीं रहूंगा।

[शीघ ही स्त्रियां और पुरुष आ पहुंचते हैं और दोनों को: ्घेर लेते हैं।]

पहली युवती-इतने में ही जाने का समय हो गया ?

दूसरी युवती— [आंसू पोंछकर रोहिग्गी से लिपटकर] सोंदिग्गी! क्या चली जाओगी ?

रोहिएगी--श्रीर क्या ? क्या जन्म भर यहीं रहूं ?

दूसरी युवती—और कौशिकराज ! फिर श्राप कब दर्शन देंगे ? विश्वरथ—[निस्तेज हंसी हंसकर] जब भी देवों की श्राज्ञाः होगी।

[तीन मघवन आते हैं।]

गौतम मघवन—[विश्वरथ से ] विश्वरथ ! तो फिर जा रहे हैं ?

पहली स्त्री-[दोनों से] श्रापके बिना सब कैसे रह सकेंग रिक् इनका जाना सुनकर तो मेरे लड़के घबरा गए हैं।

अगस्त्य का शिष्य-[रोहिग्णी से] हम भी थोड़े ही दिनों में

दूसरा तृत्सु मधवन--हमारे दुःख का तो पार नहीं रहा। कितीसरी युवती-[ रोहिग्गी से ] विवाद हो जाने पर एक दिन भी नहीं रही ?

तीसरा तृत्सु मघवन—हम तो श्वाज निस्तेज हो गए हैं। विश्वरथ—[स्नेहपूर्ण स्वर में] यह सब क्या करते हो ? मुके श्रोत्साहन दो, निरुत्साह क्यों कर रहे हो ?

गौतम मघवन—ग्राप तो श्रपने घर लौट रहे हैं, पर हम तो . श्राच श्रमाथ बन गए।

विश्वरय—[स्वेद से] मधवन ! मैं घर नहीं जा रहा हूं, घर छोड़ कर जा रहा हूं। अपने हृदय की व्यथा मैं किससे कहूं? मधवन ! यहाँ मेरा बालपन बीता, आधी युवावस्था बीत गई। यहाँ मैंने रो-इंस कर न जाने कितनी दिन-रातें आनन्द में काट दीं। इन पैड़ियों पर मेरी न जाने कितनी सुन्दर स्मृति-किष्काएं विस्ती पड़ी हैं।

[ दिवोदास, सुदास और तृत्सु योद्धा आते हैं। धीरे धीरे अन्धकार कम होता जाता है।]

दिवोदास—श्रोद ! इतनी ही देर में जाने का भी समय होगया ? गौतम मघवन—राजन, आप भी क्या कौशिकराज को जाने दे रहे हैं।

विश्वरथ — यह बात न छेड़ो सघवन ! राजद्गड तो राजा का बन्धन है। श्रव कैसे रह सकता हूं ? मैं रह जाऊं तो मेरा और राजा दिवोदास दोनों का राजदण्ड दूषित हो जाय। हम ऐसा क्यों होने दें ?

स्त्री-[अज्ञत चढ़ाकर] पर कौशिक ! फिर दर्शन दोगे न ?

विश्वरथ माता ! मेरा बस चले तो मैं श्राप सबको श्रपने साथ के चल्ं, पर न तो मैं ही रह सकता हूं, श्रीर न श्राप लोगों को ही साथ ले चल सकता हूं।

पहली स्त्री— [ मु ह फुलाकर ] जितना आप भरतों को प्रेम करते हैं उतना हम लोगों को थोड़े ही करते हैं । हम जानती हैं न !

### [आंस् पोंछती है।]

विश्वरथ — रोश्रो मत, रोश्रो मत। मैं फिर श्राऊ'गा। ( सबकी श्रांखों में श्रांस् देखकर ] मैं जानता हूं कि यहाँ के घर घर में मैं अपने स्वजन ब्रोड़कर जा रहा हूं....

पहली युवती—[दु:ख से] छोड जाइये—जाइये।

विश्वरथ—[त्रात स्वर से] मैं त्राप लोगों को छोड़कर नहीं जा रहा हूं। बहन! मैं त्रपना हृदय यहीं छोड़े जा रहा हूं त्रीर स्नेहपूर्ण स्मृतियों के त्रावात को साथ लिये जा रहा हूं।

ऋत-[वेग से आकर] कौशिक ! कुछ सुना ? विश्वरथ-क्या ?

ऋज्ञ-[ आडम्बर से ] महर्षि वशिष्ठ तृत्सुग्राम छोड़कर चले गये।

दिवोदास-[चौंककर] क्या बकते हो ?

वहुत से स्वर—एं ऐं...क्या ? हा...हा....श्ररे....किसने कहा ?

ऋच् — हे राजा अतिथिन्त ! धीवर लोग कह रहे हैं कि ऋषि मैत्रावरुण आपका आम छोड़कर सरस्वती पार करके बहुत दूर बन में चले गये हैं ? महर्षि अगस्त्य ने भी बहुत द्वांत पर आश्रम में वे कहीं नहीं दिखाई पड़े।

दिवोदास-[घबराकर] ऋरे रे ! हमारे ऊपर यह क्या विपत्ति आई !

विश्वरथ—धबराम्रो मत स्रतिथिग्व ! उनका मन द्विविधा में था। हमारे जाते ही वे फिर लौट स्रायंगे—स्रवश्य ।

सुरास—[कटाच्न से ] उन्हें तो यह भूमि पाप से लदी हुई जान पड़ती थी।

ऋत-कौशिक श्रेष्ठ ! श्रव प्रस्थान की तैयारी करनी है या नहीं ! य मेरे शिष्य बड़ी हड़बड़ी मचा रहे हैं।

विश्वरथ-मुक्ते और न्या तैयारी करनी है ? तृत्सुश्रेष्ठ ! श्राप

पितातुरुव हैं। जब भी काम पड़े, च्राज्ञा दीजियेगा में च्रवस्व उपस्यिक होऊ गा।

दिवोदास—[ गले लगाकर सिरम् वता हैं।] पुत्रक ! यार जब में न भी रहूं तो तब भी सुदास को भाई मानना; यौर तृत्सु [चारों त्रोर देखकर] तो तुम्हारे हैं ही।

विश्वरथ—श्रितिथिय ! मेरी बात तो मुदान नहीं मानेगा, कदा-चित् श्रापकी मान जाय । इसिलिए मेरी श्रोर से इसे विश्वास दिलवा द्वीर्जिए कि मेंने सदा इसे सहोदर भाई ही माना है श्रीर सदा मानता भी रहूंगा। श्रीर तृत्सुश्रेष्ट ! तृत्यु तो मेरे ही हैं; श्रीर में भी सदा उनका ही हूं। [श्रांसुश्रों में गला रुंधता है ! ] श्रीर राजन् ! जाते जाते क्या मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करेंगे ? श्रस्वीकार न कीजिएगा। यह मेरी श्रन्तिम प्रार्थना है—पुत्रभाव मे ।

दिवोदात-कहो कहो बत्स, क्या है ?

• विश्वरथ — [दुखित होकर] यह हम्र्य, यहाँ का मेरा सब धन-धान्य और लेखा करके जो आपने दिया है वह सब—

सुदास-[क्रोध में ] वह सब ?

विश्वरथ—क्रोध न करो भाई! इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। पर ये स्वजन हैं — [ श्रोंठ चबाकर, स्वस्थ होकर] राजन ! यह सब नृत्सुश्रों को बांट देना । [ श्राधिक वोल नहीं सकता। ]

दिवोदास—[गले लगाकर]कौशिक ! कौशिक ! तुम दानवीर हो । सुदास—[क्रोध में ] पर—

विश्वरथ—[ विनती करते हुए ] भाई जाते जाते तो मेरी बात रख लो।

सुदास-पर तृत्यु-

गौतम मघवन-युवराज ! विश्वामित्र हमें देते हैं और हम लेंगे। इमें लज्जा नहीं लगती। भरतों से हमने क्या नहीं लिया ?

विश्वरथ-[हाथ जोड़कर] मध्वन, बड़ा अनुप्रह किया श्रापने।

दिवोदास—भाई में तुम्हारा दिया हुन्ना स्वीकार करता हूं— [शंख वजता है | ]

विश्वरथ — ऋरे ! जाने का समय हो गया। भाइयो ! बहनो ! माताओ ! अब मुक्ते आज्ञा दो । [शिक्ति आकर लिपटता है ।]

शक्ति-नहीं-नहीं। मैं श्रापके ही साथ चल्ंगा।

काली-[लिपट कर] मैं भी।

विश्वरथ—[सममाकर]—देखो तुम तो तृत्सु मघवन हो । बड़े होना तो मेरे साथ चलना ।

शक्ति—[ रोकर गिड़गिड़ाकर ] नहीं—श्रभी ही ! मैं नहीं रहूंगा। नहीं—नहीं—श्राप कहते थे न....[रोता है] मैं नहीं रहूँगा— मैं नहीं रहूँगा।

विश्वरथ—[दिवोदास के प्रति] राजन्, इन बच्चों का जी इस समय क्यों दुखाया जाय ? मैं इन्हें भरतग्राम से फिर भिजवा दूं तो ?

सुदास-[ दृदता से ] कौशिक, शक्ति तो तृत्सुत्रों में श्रेष्ठ मघ-

वन है—हमारी नाक है। उसे नहीं ले जा सकते।

विश्वरथ — मैं जानता हूं। [विवशता के साथ ] पर इसे मैं सममाऊ कैसे ? देखो शक्ति, शक्ति ! युवराज जो कहते हैं वह मानो । तुम्हारा घर यहाँ है, तुम्हारे दादा दादी यहाँ हैं।

शक्ति—नहीं —नहीं मैं नहीं रहूंगा—मैं नहीं रहूँगा—नहीं रहूंगा— [ पैर पद इनर गिड़गिड़ाता है।] बस आपके साथ — अभी इस समय—बस

दिवोदास—[ शक्ति को समभाता है] ५त्र—

सुदास—[क्रोध से] मैं समकाता हूं। चल! पागल मत बन।
[शांक्त का हाथ पकड़ता है।] तू दूसरों के साथ नहीं जा सकता।
[बलपूर्वक विश्वरथ के पास से खींच लेता है।] ले जाश्रो
डस निर्धेज्य को, यदि इच्छा हो तो!

विश्वरथ-[क्रोंठ द्वाकर] नहीं इसे भी शक्ति के साथ ही रखी।

काली—[ शक्ति से लिपटती हैं।] शक्ति—शक्ति— [दोनों वच्चे रोते गिड़गिड़ाते हैं।]

शक्ति— [रोते हुए ] नहीं रहूँगा—नहीं रहूँगा—बस, नहीं रहूँगा। [मुदास के हाथ से छूटने का प्रयत्न करना हैं, चिल्लाना हैं, और मुदाम को काटने लगना हैं।]

सुदाम—[ शक्ति को छोड़कर ] ग्रंग् तेश मुंद काला हो— श्राक्ति—[ छूटकर ] ले चिलिए कीशिक ! [बिश्वस्थ में लिप-टैता है । ] मैं तो चलु'गा।

सुदास—[दौड़कर शक्ति के वाल पकड़ना है।] अभागे, नेरी खु आई है। [मारने लगना है।]

गौतम मघवन-क्या करते हा युवराक ?

विश्वर्य —सुदाम ! सावधान—

[ बीच में आकर शक्ति को बचाता है। उसकी आंखों में से चिनगारियां निकलती हैं। आधे त्रण तक मब पीछे हटते हैं। सुदास तलवार पर हाथ रखता है। सेनापित प्रतर्दन शीव्रता से हाथ में राजदंड लेकर आता है।]

सेनापति प्रतर्दन — भरतश्रेष्ठ ! लोजिए श्रापका राजदण्ड । सब तैयार हैं, श्रापकी [राजदंड विश्वरथ को देता है ।] प्रनीचा करते हैं।

सुदास—[धमकी देकर] विश्वरथ, इस जड़के को झोद दो... सेनापति प्रतदेन—[चिकित होकर] क्या है ?

विश्वरथ—[क्रोंघ रोककर] सुदास ! तुम्हें प्रसन्न करने के लिए में चुपचाप तृत्सुप्राम छोड़ता हूँ, तृत्सुश्रों को छोड़ता हूँ। पर धमकी देकर तुम मुक्तसे दुख नहीं करा सकते—ममके !

सुरास — [पीछे हटकर ] यदि शक्ति हो तो ले जायो। फिर देखेंगे, हम ही हैं या तुम ही हो।

गौतम मयवन—विश्वामित्र ! श्राप कुछ न बोलिए, व्यर्थ ही

रोहिए।—[विननी करते हुए |] विश्वरथ ! छोड़िए इस हठ को । विश्वरथ—[शान्त होकर, शक्ति से ] मेरे पुत्रक ! में तुम्हें नहीं ले जा सकता । नहीं—नहीं...वस्स रोश्रो मत...धेर्थ रक्लो । [गले लगाकर उसके आंसू पोंछता हैं ।] देखो, मैं फिर आऊंगा.... फिर आऊंगा....

[शक्ति रोता है। विश्वरथ की त्रांखों में त्रांसू त्राते हैं।] शक्ति और काली—[रोते हुए] नहीं-नहीं-नहीं। विश्वरथ—[ दुलार करते हुए] पुत्रक ! पुत्रक !

[ उसका कंठ रंध जाता है। वह दोनों बच्चों को गले लगा-कर खड़ा होता है। वृद्ध,स्थूल श्रीर गौरवान्वित घोषा माँ श्राती हैं।]

घोषा माँ--[त्र्याते त्र्याते ] वत्स ! श्रव चलो देश होती है।

विश्वरथ—[रोकर] मैं कैसे चलूं ? माँ-माँ ! पैर ही नहीं उठते। देव ! [त्राकाश की त्रोर देखकर प्रार्थना करता है । ] मैं नहीं जा सकता। मैं अन्धकार में लीन हूँ । मुक्ते अपनी तेजोमूर्ति के दर्शन दीजिए—मार्ग दिखाइए। [ ऊँची त्रांखें करके त्राचेत सा देखता है । सब स्तब्ध होकर देखते हैं । प्रातःकाल का सुनहरा प्रकाश वादल को जगा देता है । ] दर्शन दो देवी !

[ लोपामुद्रा त्राती हैं। सुनहरे प्रकाश में उनका मुख स्वर्ण के रंग सा चमकता है। ]

लोपामुद्रा-[ त्राते हुए ] वत्स ! चलो, कितना विलम्ब है ?

विश्वरथ—[ ऋद्ध चेतन के समान ] देव ! देव ! मैं यहाँ से पग नहीं उठा सकता । [ सहसा सचेत होकर विनती करता है । ] भगवती ! मेरी माता ! श्रापने मुक्ते कहा था न— मनु श्रीर ययाति भी गये—कहाँ हैं उनके राजदराड ?

लोपामुद्रा—[ न सममकर ] क्या है वत्स ? [पास त्राकर विश्वरथ के कन्धे पर हाथ रखती है ! ] विश्वरथ—[ प्रेरणा से तजस्वी मुख उ चा करके ] मनु और ययाति के राजदण्ड कालकम से गये, तो में अपना राजदण्ड स्वेच्छा से क्यों न जाने दूं ? [राजदण्ड फेंक देता हैं।] मगवर्ता ! [लोपामुद्रा की विनती करके] राजदण्ड तो बन्धन हं—[ दण्ड की ओर देखना हैं।] जनपति का और जनपद दोनों का—मुक्त नहीं चाहिए।

[लोपामुद्रा के त्रागे घुटनों के वल वैठकर हाथ जोड़कर विनुती करता है।]

 भगवती—श्रापने मुक्ते विश्वामित्र कहा था तो मुक्ते विश्वामित्र— इन सबका मित्र होने दीजिए....विद्या श्रीर तप ही मेरी राज्यलदमी....

[ अचेत होकर गिर पड़ता है ! लोगामुद्रा उठा लेती है । ]

[परदा गिरता हैं |

## चौथा ग्रंक

समय--पांच दिन के पश्चात्। स्थान-ऋच के घर का छोटा श्रीर गन्दा बाड़ा।

[ एक त्रोर कांटों का ढेर है, दूसरी त्रोर दो गायें बंधी हैं, पेड़ के नीचे एक छोटी फोंपड़ी है। फोंपड़ी के छप्पर पर पेड़ के नीचे छिपकर सुरा बैठी है। फोंपड़ी के सामने एक चक्की है।

श्रहाते का द्वार खोलकर जयन्त तृत्सु श्राता है श्रीर ऋत को ज्यों-त्यों श्रन्दर लाता है। ऋत्त नशे में है श्रीर हांपता हुआ चलता है।

ऋच — [ठोकर खाते हुए] वया मेरा ही घर है ? तुम्हें विश्वास तो है ? विश्वास तो है न ?

जयन्त तृत्सु—[मद्मत्त के समान हँसकर] क्या तुम्हें विश्वास नहीं है ?

ऋच — [ हँसकर ] मुक्ते विश्वास हो या न हो इससे तुम्हें क्या ? दुम्हें विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास है ?

जयन्त रृत्सु—[ठोकर खाकर] मुक्ते विश्वास है कि तुम्हें ऐसा विश्वास है कि मुक्ते विश्वास हो या न हो—

ऋज्-पर त्रिश्वास हो या न हो-

मृगा पौरवी—[मोंपड़ी में से बोलकर ] श्राया नामडुबाऊ ! पाणी ! बुमन्तू ! कुल कलंक !

[ऋत आँखें फाड़कर देखता है और माथे पर हाथ ठोकता

हैं। उसका मद कुद्ध-कुद्ध उनरना है और वह डरते-डरते चारों अोर देखता है।]

ऋज् — [धीरे से ] जयन्त ! जा ! भाग जा ! मुक्ते विश्वाम हो गया, यह मेरा ही घर है । मेरी माता के अतिरिक्त तृत्सुप्राम में स्रोर कौन इतनी वेग से ऐसी गालियां दे सकता है-?

[मृगा पौरवी बाहर त्राती है। वह साठ वर्ष की सशक्त श्रौर भयँकर स्त्री हैं। उसके हाथ में एक मिट्टी के वर्तन में जुठन है।] "मृगा पौरवी—[चिल्लाकर ] साथ श्रीर कौन दृष्ट हैं ? [जयन्त भाग जाता है।] न जाने कैसी कैसी माताश्रों की सन्ताने यहां श्राती है—मेरे लड़के को बिगाइने ? श्रीर द्विश्राकर ऋज्ञ का कान पकड़ कर दृष्ट, बुनन्द, श्रवम. नंहं —

ऋतु—[धीरे से ] यो—यो—यंवा ! जानती नहीं ? में - नगवान् अगस्त्य का शिष्य श्रीर ऋषि ऋत हैं। श्रापको देवता जोग, आपको......

ै [हँसता है और बैठ जाता है। मृगा क्रोध में सब जूठन ऋच के शरीर पर डालती है।]

सुरा-[इप्पर से] मी - श्रा - क'!

[मृगा छप्पर की श्रोर देखती है।]

मृगा पौरवी—ठहर विवर्ता! तुमे भी ठीक करती हूं। [ऋहा से] श्रौर तू भगवान् श्रगस्य का शिष्य बनता है ? तेरा मुंह ही बता रहा है बुल कलंक! न पढ़ा—न लिखा, सारे गांव में थूथू होती है। श्रौर यह सब मुके मुनना पड़ता है। उन नकटों का गुरू ऋषि ऋष। तू कहाँ से मेरी कोख में जन्मा ?

ऋच्-[टहलते हुए] हे अम्बा! यह बात विलङ्कल गहन है। पर मैं कौशिक का प्रिय मित्र हूं। सावधान! यदि मेरे प्रिय शिष्यों को कुछ बुरा-भला कहा तो।

मृगा पौर्वी-कौशिक का मित्र ? वह तो भागकर गोवन्त पर्वत

में छिपकर बैठा है।

ऋन्न- और उसकी माता तुम्हारे जैसी नहीं है, फिर भी ? पर हे श्रम्बाओं में श्रोष्ठ ! तो तुम यों कहना चाहती हो कि मेरा मित्र तुम्हें पूछे; बिना देव की श्राराधना भी न करे ? हे श्रम्बाओं में कर्कशा !

मृगा पौरवी—[क्रोधित होकर मारने बढ़ती है | ] मुक्ते गालीः देता है ? दुष्ट ! पापी ! नौ महीने तेरा पत्थर-सा भार मैंने ढोया है। श्रोर

ऋत्ता — अरे ! अरे ! मेरे शिष्य क्या कहेंगे ? [ विचित्रता सूचित्र करके ] सप्तिसन्धु में प्रय ऋषि की यह दुर्दशा ? देव ! देव ! आप क्या देख रहे हें ? आपका वज्र कहां गया ? अरे ! अरे ! सुरा ! तू भी कहां मर गई ? दौड़-दौड़, सहायता के लिए दौड़ ।

सुरा—[छुप्पर पर से ] मी ...श्रा....ऊं....यहां हूं। जीती हूं, ऊपर बेठी हूँ, तब तक मोश्राऊं।

[मृगा पत्थर लेकर सुरा को मारती है।]

मृगा — [खीं भकर] इंसती है ? इंसती है ? [अपना हाथ दवाकर] मारते मारते मेरा हाथ दुख गया।

ऋच् — तो हे अम्बा! अब अपने देवतुल्य पुत्र को मारने का काम कल के लिए छोड़ रक्खो।

मृगा-मैंने तुके क्यों जन्म दिया....

ऋन्न-यह आश्चर्य प्रगट करते-करते तो पच्चीस वर्ष हो गए। पर वह न मिटा तो नहीं ही मिटा, और श्रव मिटने वाला भी नहीं है।

मृगा — लोग तुम पर थूकें, तेरा मित्र जाकर पर्वत में छिपकर बेंदे, तू इघर उधर धूमता रहें — रात दिन सब सुरापान करें — और तू उस नकटी के भरोसे सुके यहां छोड़ जाय ! - [सिर पीटकर] मैं मर क्यों न गई ? [सिसिकियाँ लेती हैं । ] ओह-स्रोह —

ऋत्त-[शान्त भाव से] हे अम्बा! यदि आप मरी हों तो पुनः न मरें, और अब मरने वालो हों तो मरी हुई नहीं कहला सकतीं।

श्रीर[क्रोध का ढोंगकर] क्यों रे सुरा ! मेरी माता को सताती है ?

मृगा—िक संक घर में रकटी होती है वह तो मुख की नींद सोता है, और यह नकटी मेरे प्र ख बिये डाल रही हैं। उत्तर नीचे! [मुरा हँसती हैं।] देखों तो सही! कैसी बिल्बी जैसी अपर चड़ी बैठनी है! दिनभर खी-खी-खी-खी करती रहती है।

सुरा-[अपर से] मीब्रांऊ'!

मृगा—दुष्ट नकटी बिल्ली। तू उतर तो मही. तेरी हिंडुयां झूर-चूर कर डालूंगी। और [ऋज्ञ स] घुमकड़ लोग कहते हैं कि तू इस बिल्ली को आर्या बनाने वाला है। यह सब किया तो मैं तेर प्राख ले लूंगी। सुनता है या नहीं ?

ऋच् - वह तो कब की आयी बन चुकी है।

मृगा—क्या बकता है ? ग्रव समर्भा । तभी गोरी की मां तेरे लिए कहती थी कि तेरे साथ ग्रपनी कन्या का ब्याह नहीं करेगी । गोरी जैसी सोने की पुतली तुमे कौन देगा ?

ऋत् — श्रम्बा ! इन श्रनुभवों के पश्चान मुभे इस बात का तनिक भी मोह नहीं रहा। नहीं विवाह करेगी, दुर्भाग्य उसका ! ऋषि ऋव जैसे जामाता से हाथ धोदेगी। मुभे तनिक भी चिन्ता नहीं हैं। जो मेरे पैर न धोये वह मेरे लिए तो मरी हुई ही समभो।

मृगा-पितरों को तारने की तुभे कहां से चिन्ता होगी ? तू तो पितरों पर घास क्षोड़ेगा-घास।

ऋच् माँ! तुम घबराश्चो मत । विश्वरथ ने उम्रा को पत्नी बनाया—

सुरा—[ऊपर से] मीत्राऊं। में नहीं कहती थी कि मैं त्रापके पुत्र की पत्नी होने वाली हूं ? मी—त्रा—ऊं....

मृगा—[क्रोध से काँपकर] क्या कहा ? प्राण ले लूंगी दोनों के—प्राण ।

ऋदा-पर अम्बा! सुरा तो उम्रा की मौसी और शम्बर की रानी

की बहन लगती है। तुम्हारी सौ गोरियाँ उसके आगे पानी भरें—पानी। मृगा—[शोकसूचक स्वर में ] हाय! हाय! दुष्ट त् यह क्या करने बैठा हैं ? कौशिक था तब तक तो उसका सहारा था। अब तो त्ने कक्ते की मौत मरने की ठानी है।

ऋद्त- अम्बा ! पागलपन की बात न करो-

मृगा—[ हाथ उठाकर ] श्राया बड़ा बुद्धिमान कहीं का—

ऋच्-सुरा ! मैं पागल हूँ ?

सुरा—[ ऊपर से ] कौन कहता है ? फूठी बात है। मीत्राजी..... ऋज्ञ—देखों में कहता नहीं था ? इस पूरे तृत्सुमाम में तुम अकेली ही सुक्ते पागल कहती हो, और इसी प्रकार सुक्तसे व्यवहार करती हो।

मृगा---इस प्रकार हां-हां कह कर ही तो यह नकटी तुसे पागता बनाती है।

ऋन् — हे अम्बा ! 'हां' कहने वाली पत्नी 'ना' कहने वाली सहस्र माताओं से कहीं अधिक मुख्यवान है।

मृगा—[पुन: मारती हैं।] दुष्ट! तू मुक्ते भी पापूल बनाने बैठा है ? मैं कहे देती हूं यदि इस नकटी से विवाह किया तो मैं सर-स्वती में दुब मरूंगी।

ऋत्-तो हे अम्बा ! मैं तुम्हें विधिपूर्वक विगडदान दूंगा।

मृगा—त् तो किसी भी प्रकार मुक्ते मारना चाहता है। ले मार— भार : [ रो देती हैं । ]

[ चिल्लाती हुई भोंपड़ी में चली जाती है । ]

सुरा-ऋच ! देखों, वे चली गईं क्या ?

ऋन्-फिर मुक्ते ऋच कहा ? अरे भगवान् कहो--आर्थश्रेष्ठ कहो ! श्रोर कुछ नहीं है कहने को ?

सुरा—[ ऊपर से त्रांखे नचाकर ] ऋच ! तुम कहो तो भग-वान कहूं—कहो 'मीश्राख' कहूं।

ऋच-'तुम' नहीं 'ग्राप'-

सुरा—हां, हां, 'श्राप'। पर तुम देखो तां मही—

ऋच्-नीचे उतरो-

सुरा—[ डरती हुई ] क्या चली गईं ?

ऋन् — हां, हां । उतरों । [मुरा छप्पर पर से नीचे कृदती हैं ]] कब से ऊपर ें ठी हो ?

सुरा - सर्वेरे में । क्या करूं ?

[पास पड़ा हुआ घड़ा लाकर पानी से ऋच के शर्रार पर की जैठन धोने लगती हैं।]

ऋन् — यह जो तुम छप्पर पर चड़ बैठती हो यह सुभे तिनक भी अपन्छा नहीं लगता। अभी तक न तो मेंने तिनक सुना है न देखा है कि कोई ऋपिपानी छप्पर पर चड़ बैठती हो।

सुरा — पर क्या ऐसी अन्दा निजने पर भी करियानियाँ सुन्धाः पर नहीं चड़ेंगी ? यदि में सुन्धाः पर जाउर न बेट्ं तो सुन्धे अन्या मार ही डालें। [ऋच् को धोती है ]

ऋस् — पीछे से धोयों - पीछे से। ब्रंर ! पर छुप्पर पर चड़कर 'भीखाऊँ' क्यों बोजती हो ?

सुरा—पर यदि ऋषिपत्नी को कोई विली कहें तो वह क्या करे ? श्रिष्ट् का सिर धोते हुए ] सीधे बैठो न। कितना सिर हिलाते हो !

ऋच्न—[निःश्वास छोड़कर]सुरा ! कितने हुरे दिन आगए हैं। मुक्ते कोई सुरापात्र भी उधार नहीं देता ! क्या करें सुरा ?

सुरा-[हाथ धोकर सामने त्राकर] इसमें तुम्हारा ही दोष है।

ऋच-[ नाक पर अँगुली रखकर ] फिर कहा-सुरा-भूल गई-अपका। कौशिक को अपने ही जाने दिया न।

ऋत् — उसे तो दृष्ट मुदःस ने निकाल दिया। उसीसे तो इस समय इस सबने उसे इस प्रकार चिदाया।

सुरा—[गम्भीर होकर] यदि कौशिक न आये तो हम सब कहीं के न रहेंगे। ऋन - सच बात है सुरा ! वही कौशिक था तब लोग इस ऋच ऋषि के चरण पूजते थे। इस समय उसे सब मार्ग के बेकार रोड़े के समान ठोकर लगाते चलते हैं। श्रीर ऋच जैसे का तैसा बना रहा। समय बड़ा बलवान होता है। क्या किया जाय ?

सुरा—कोशिक लौटकर नहीं आयंगे तो ये हम सबको मार डालेंगे। ऋच-भगवती तो अभी हैं। और वशिष्ठ चले गये।

सुरा-पर हमें आर्थ कोई नहीं बनायेगा ऋच ! फिर आप सुके पत्नी कैसे बनायेंगे ? अम्बा सुके बेच देंगी....[द्याद्र होकर] के मर्जा जार्जगी। [आंसु पोंछती है।]

ऋत-रोग्रो मत-रोग्रो मत...सुरा ! [सुरा सिसिकियाँ लेती है । ] तुम रोती हो श्रोर मेरा जी घबराता है । मैं क्या करूं ? [सुरा को गले लगाता है । ]

सुरा-[सिसिकियां लेते हुए ] सुक्ते बेच देंगी-काम कर करके में मर जाऊ नी। श्रौर बूढ़ी होने पर...श्रोह....श्रोह....[धबराती है । ]

ऋज्-पर मैं तो हूं।

सुरा-त्रापको भी सब मार डालेंगे।

ऋत्-तो उसमें क्या ? छुप्पर चढ़ना तुमे आता है और इसका कोई मार्ग द्वंडना नहीं आता ?

सुरा-यदि कौशिक न श्राये तो हमने निश्चय कर लिया है, हम शास दे देंगी।

ऋन्-'हम' कौन ?

सुरा—हम पाँच उम्रा बहन की सम्बन्त्रिनी हैं। दोपहर में नदी पर हम सब इकट्ठी हुई थीं। यदि कौशिक न आये तो हमें अपने को गाय गधे आदि के समान बिक्रवाना नहीं है। हम द्वाब मरेंगी। जहाँ उम्रा बहन गई वहीं हम भी चली जायंगी।

ऋच्च-[ श्रधीर होकर ] तब १ पर तब मैं क्या करूंगा १ कोई उपाय निकालो उपाय । सुरा-एक उपाय है। पर श्रापमें साहस कहाँ है ?

ऋज्-तुम भी ऐसा कहती हो ? कौनसा उपाय है ?

सुरा—चलो, हम लोग गोवंत पर्वत पर चले चलें। वहाँ जाकर कौशिक से कहें कि यदि श्राप न चले तो हम लोग श्रापके चरगों में श्राण दे देंगे।

ऋच-[भयभीत होकर] वे न आये तो ! वे तो बहुत हठीले हैं। क्या हमें आण देने होंगे ? ऐसी बात ?

सुरा-में तो श्रवश्य प्राख दे दूंगी।

ऋच्-पर में ?

सुरा कोशिक न आये तो यहाँ आपको कोई टके को नहीं पूछेगा, और लीट आये तो ऋच ऋषि के घर क्या कमी रहेगी!

ऋच्-पर तुम तो चरणों में प्राण देने की बात करती हो न ! अरे, हां । इस समय रोहिणी और वृक भी जाने वाले हैं।

सुरा- क्यों ?

• ऋत् — में त्रावरुणी कहती हैं कि यदि कोशिक न आये तो में भी
यहाँ नहीं रहती। [विचार करके] ठीक — ठीक सुरा! तुम्हारी बात एक-दम सची हैं। कीन कहता है कि तुम्हें देनों ने आर्या नहीं बनाया? हम जायंगे और चरणों में पड़ेंगे। बस वे अवश्य आयंगे। रोहिणी भी वहीं है। हा — हम लोगों को वे मरने नहीं देंगी। चलो इसी समय — नहीं तो देर हो जायगी। [विचार करके] पर — पर रात में कोई खा जायगा तो?

सुरा—डरते हो क्या ? मेरी त्रांखें बिल्ली से भी ब्रच्छी हैं।

ऋन्-[प्रसन्न होकर] सुरा! सुरा! तुम सचमुच में मेरी परनी बनने के लिए ही उत्पन्न हुई हो। [पुन: गले लगाता है।]चलो।

सुरा—[ त्रांखें नचाक र ] पर श्रम्बा मारेंगी तब में अप्पर पर चढ़ जाऊ गी, समके !

ऋन् — अच्छा — अच्छा, चढ़ जाना । और कुछ ?

सुरा—श्रीर यदि वे सुक्ते बिल्ली कहेंगी तो मैं भी 'मिश्राऊ'' करू गी-

ऋत् — ऋच्झा, करना। पर जब वह बिल्ली कहें तभी, रहीं तो नहीं । सुरा — हाँ, यह मान गई।

> [ दोनों जाते हैं ] [ परदा गिरता हैं । ]

> > दूसरा प्रवेश

समय-दूसरे दिवस का ब्रह्म मुहूर्त ।

स्थान-गोवंत पर्वंत के एक श्रुङ्ग पर, एक वृत्त के नीचे।

[अनशन श्रोर जागरण के कारण विश्वर्थ अशक्त पड़े हैं। वह ज्यों-त्यों करके हाथ टेककर उठ बैठते हैं। उनके स्वर् में वेदना का स्वर सदा सुनाई दिया करता है। आकाश के तारे जगमगाते हैं। सामने सप्तर्षि हीरों से मढ़े हुए महाऋक् के समान भव्य उत्तर दिशा के सहारे लटके हैं।]

विश्वर्थ — कब तक ? पाँच बार व्योम मार्ग से आये और गये ! सप्तिषियो ! पांच बार आपने दर्शन दिये । अब तो अन्न और नींद के बिना मेरा सिर घूमता है । आवाहन करते करते मेरा गला बैठ गया है । [हाथ जोड़कर विनती करते हुए] भरतश्रेष्ठ छुशिक ! ययाति और मनु ! पितृदेव ! राजा वरुण ! आप पितृयों को मार्ग दिसाते हैं, मुक्ते क्यों नहीं दिसाते ? मैंने कौनसे पाप किये हैं ? [नीचा सिर करके] मैं क्या करू ! क्या भरतों का राजदण्ड छोड़ दूं ? महर्षियों के ही चरणों का अनुसरण करूं, या मुनियों का अत लेकर बन में विचरण करूं? [विचार करके] और रोहिणी की, घोषा मां की, भरतों और तृत्सुओं की क्या गित होगी ? और मेरी ओर दीनता से देसने वाले दस्यु-समृह का क्या होगा ? जिसका गला भरी जाता

हैं। अफकर विसर्ता करते हुए] पितरों! पितरों! बापकों भी अपने पुत्र पर दया नहीं बाती ? बाज़ा की जिये।

[उसे चकर या जाता है और वह पृथ्वी पर गिर पड़ता है। उसके पश्चान् जब वह बोलता है नव उसकी श्रांकों में तन्द्रा श्रीर श्राश्चर्य के भाव दृष्टिगोचर होते हैं। उसके समस्त द्यवहार में नींद में बोलने-चलने वाले की अपिन्तिन क्रिवेमता दृष्टिगोचर होती है। वह ऊंचा बैठ जाता है। उपर वृत्यना है, श्रीर चारी श्रीर दृष्टि घुमाता है। उसके व्यवहार में स्वप्न श्रीर दिव्य द्र्शन दोनों का मिश्रित प्रभाव दिग्वाई पड़ता है।

विश्वरथ-कौन है ?

जिहां वह सोया हुआ है बहाँ से दूर—कुछ दूरी पर, एक वृत्त बनता है और उनमें लोपानुद्रा धीरे से आ खड़ी होती हैं। उनकी आंखें विश्वरण को भाषपूर्ण दृष्टि से देखती हैं। विश्वरथ पूज्यभाव से, पर आंखें फाइकर देखता है।]

ैलोपामुद्रा—में, में कवियों और मन्त्रद्रष्टा ऋषियों की सुमेधा, वरप्रदा — उनके द्वारा सर्जित दिव्य रूपों की दिव्यता....

विश्वरथ-[हाथ जोड़कर] माता! उषा की प्रतिमृतिं! सृष्टि की परम सौन्दर्थमधी चेतना! मार्ग दिखाइए न!

लोपासुद्रा-नार्ग दिखाई देता है-पर उसे जो पृथ्वी के रहस्यों की जानता है, द्यादा पृथिवी को चलाने वाले सर्वदर्शी ऋषियों की।

विश्वरथ-श्राप मेरी हंसी उड़ाती हैं....

लोपामुद्रा-देखो, मैं दिखाती हूं।

विश्वरथ—दिखाइये-दिखाइये। [लोपामुद्रा सहज ही ऊपर उठती हैं और अटश्य हो जाती हैं। विश्वरथ निद्रित के समान हुलक जाता हैं। थोड़ी देर पश्चात् पुनः तेज का वृत्त बनता है। विश्वरथ सहसा आंखें खोलता है, कोपता है और भयातुर होकर देखता रहता है। वृत्त में चर्म से सुनिज्जित कंधे पर बाए और तुणीर धारण किये हुए वृद्ध और प्रचंड कुशिक दिखाई देते हैं।]

कृशिक-वत्स ! मेरे वंशजों के शिरोमणि !

[वे विश्वरथ के सिर के पास तक उतर आते हैं। फिर कुछ ऊपर जाकर बिना सहारे खड़े रहते हैं।]

विश्वरथ—[चौंककर]कौन ?कौन ? श्रो....[श्रांस्वों पर हाथ रखते हुए] कौन, पितामह कुशिक ?

कुशिक—में सहस्र सन्तानों का पिता, श्राज पितृत्तोक में बैठा-बैठा तुक्ते देखकर प्रसन्त हूँ।

विश्वरथ—[ विनयपूर्वक सिर मुकाकर ] कहिये ! कहिये भरतोत्तम ! मैं श्रन्धा हूं, मुझे प्रेरणा दीजिये ।

कुशिक—सिन्धु के तीर पर मैं जब सन्तानों को समृद्ध करता था, तब मेरे हृदय की एक अभिलाषा थी....जब मैं शत आमों में भरतों को बसाता, धरा कम्पित करता और गर्जन करता था—तब एक ही थी मेरे हृदय की अभिलाषा।

विश्वरथ-नया ? क्या ?

कुशिक—एक पुत्र—

विश्वर्थ-पुत्र तो सहस्र थे न !

कुशिक-एक पुत्र। जो भरतों को धरा का स्वामी बनाए...रेख से सूर्य को जा दे।

विश्वरथ-भरतों के प्रताप से त्राज भी सप्तसिंधु गूंजता है।

कुशिक—एक पुत्र...जो भरतों का पिता हो। एक पुत्र....जो भारत का विश्वकर्मा...न् है वह।

[ कुशिक का वृत्त हट जाता है।]

विश्वरथ—मैं....! मुक्तमें यह शक्ति नहीं है मरतश्रेष्ठ! बो.... [वृत्त अदृश्य हो जाता है। एक पत में सहसा वह आंखें मतता हुआ बैठ जाता है। श्रोर उनी दी दशा में बोलता है ] पितामद कृशिक ने क्या कहा ? क्या में पितृमक्ति-विहीन है ? नहीं — नहीं — जब तक एक भी भरत रहेगा, पितर तर्पण के प्यासे न रहेंगे। [मीक में] उनके कहने का क्या शर्थ है ? क्या राजदण्ड लिये विना पितरों की तृष्ति नहीं होगी ?....पितरों! स्पष्ट क्यों नहीं कहते ? [बह नींद के कारण मिर नीचे भुका लेता है। उनके सिर के सामने वृत्त होता हैं। वृत्त में सुवर्ण कवच श्रादि से सिज्जत हाथ में चमकता भाला लेकर चकवर्ती यथाति श्राते हैं। उनके मुख पर महत्वाकां जा है।]

ययाति - पुत्रक ! जा मेरा श्रधूरा काम पूरा कर ।

विश्वरथ—[हाथ जोड़कर] काँनसा. पुण्यस्मरण ययानि? चक्रवर्तियों में श्रेष्ठ ?

ययाति-मेरा अध्रा काम प्रा कर !

विश्वरथ — आपका अधूरा काम! आपके पाइसार्श से पृथ्वी मनुजों की हुई, दानव मनुष्याधीन हुए। सप्तसिष्ठ छोड़कर दृत्र मी गिरि-गह्नरों में जा छिपा। और दया काम अधूरा वच रहा है?

## [ ययाति खेद से देखते हैं।]

ययाति—कौशिक ! इन तुच्छ मनुष्यों ने पर-नग पर निराशा के कांटे बिखेरे हैं। बाहुबल के मद से मेरा हृदय उञ्जलता था; सुवर्णकवच से सिजित में स्वर्ग के श्रुकों का उञ्जल्जन करता हुआ छ।ने बहा—पर हार गया और स्वर्ग से निरा; मिही में पड़ा रहा; मेरा राजद्**यह** टूट गया।

विश्वरथ—[ निराशा से ] तो श्रायों में श्रेष्ठ! मुक्से वह नहीं जुड़ेगा।

ययाति—विनाश और विभूति के बीच रुका पड़ा है यह एक-मात्र राजदण्ड ।

विश्वरथ—विनयशील मानव समू ं को कुचलने की सुकर्में शिक्ति नहीं है। ययाति—[अत्यन्त खिन्न होकर] कवि उशनस ने मेरा राज-दण्ड बनाया....वाक्पति ने इन्द्र का वज्र बनाया....दोनों कौन धारण करेगा ? श्रधूरा कास कौन पूरा करेगा ?

[अदृश्य होते हैं। विश्वरथ पृथ्वी पर सिर डालते हैं और

फिर सहसा जागते हैं।]

विश्वरथ — मैंने क्या सुना ? पितरो ! क्या कहते हो ? मार्ग दिखाते. हो या भूलभुलेया में भटकाते हो ? क्या राजदण्ड छोड़कर विभूतियों का नाश होने दूं ? [ त्रार्त स्वर में ] कुछ समक्त में नहीं प्रातर.... मुके मरने— दो मरने दो ! यमराज ! यमराज ! तोड़ो मेरे बंधन !

[फिर सो जाता है। वृत्त होता है और उसमें फिर एक महापुरुष आते हैं। विश्वरथ घबराया हुआ आंखें फाड़कर देखता है।

कवि उशनस—गाधि की दिव्य विद्या के धनी ! द्यावा पृथिवी के संयोग के समान इस परम श्रानन्द की चारुचित्रदर्शी कवि के श्राति-रिक्त श्रीर कीन भोगेगा ? [श्रदृष्ट होते हैं | ]

अगस्त्य—[वृत्त में अस्पष्ट रूप में आकर ] वस्स ! मेरी

विद्या की अभिवृद्धि कौन करेगा ? [ अदृष्ट होते हैं । ]

गाधि—[ वृत्त में ऋरपष्ट रूप से ] पुत्र ! मेरे इत को पिख कौन देगा ? [ ऋदष्ट होते हैं । ]

रोहिणी—[ वृत्त में विनती करती है।]......श्रौर मैं...... [श्रदृष्ट होती है।]

जमदग्नि—[ वृत्त में प्रार्थना करते हूए ] मामा....विश्वरथ... [ श्रदृष्ट होता है। ]

लोपामुद्रा—[वृत्त में] जो साहस छोड़ बैठे वह मेरा नहीं है सकता। उठो, साहस बांघो— बावापृथिवी वेधस के चरणों में पड़े हैं [ अटष्ट होती हैं।]

सन्तार-[ वृत्त में ] विवा...विवा...

[ अदृष्ट होती हैं । विश्वरथ आंखें मलता हुआ उठता है । ] विश्वरथ—यह क्या ? मेरः हृदय कहना नहीं मानता । पितरो ! ....देवो !....क्या सुके पागल बना देना चाहते हो ?

[ नींद की भोंक में पुनः मो जाता है। वृत्त बनता है, उसमें मनु आते हैं। पीछे से नौका में से उतर कर आता हुआ आर्य ममृह दिखाई देना है।]

मनु—अत्यन्त शीत हिम और उन्नलते हुए जल में से पशुश्रों की गर्जना से ग्रंजते हुए पर्वतों और बनों में से होकर एक बार में श्रायों को सप्तसिंधु में लाया—दुस्तर कठिनाइयों को पार करके। कौशिक! मेरे वन्स!

विश्वरथ — मनुकुल के मर्जक....

[विश्वरथ जागता है।]

मनु—लेजा — लेजा अपने स्वजनों को — भावी की विकट दुस्तरुता के पार — बन्धन से मुक्ति में — श्रन्धकार से प्रकाश में — जैसे में लाया था वैसे —

विश्वरथ—[ आंखें मलकर ] मनु !....मनुज मात्र के पिता ! [व्याकुल होकर] यह सब मैं कैसे कर सकता हूं ? मुम्म में शक्ति नहीं, खुद्धि नहीं, श्रद्धा नहीं ।

[ वृत्त के पास जाता है, उसमें लोपामुद्रा दिखाई देती हैं।] लोपामुद्रा—मैं हूं....

विश्वरथ-- श्राप तो श्रगस्त्य की भार्या-

[ वृत्त स्थिर होता है।]

लोपामुद्रा—मैं.... त्रार्य हृदय की त्राशा....शक्ति, बुद्धि और श्रद्धा, सबसे अलग....फिर भो सबमें.... त्रीर सब मुक्तमें—वरप्रदा।

विश्वरथ—[हाथ जोड़कर] श्राज्ञा कीजिये....मार्ग दिखाइये। लोपामुद्रा—मार्ग दिखायेगा पिचयों के मार्ग का जाननेवाला, [ विश्वरथ निद्रित-सा उठ खड़ा होता है।]

विश्वरथ—तैयार हूं.... [ वृत्त त्रागे चलता है, पीछे विश्व-रथ निद्रित-सी दशा में पग बढ़ाता है।] भगवती ! क्या यह देव हैं; द्यावाप्रथिवी के नाथ ?.....श्रो..... चौंककर वृत्त में खड़ी लोप मुद्रा को देखता है।] भगवती जो थों, वह तो नहीं हैं....यह क्या ?.....शापका ' सुख फीका पड़ गया हैं.....श्रोह...मानो श्राप भी पितृलोक में पहुँच गई हों....मैं नहीं देख सकता। [ श्रांखों पर हाथ रखता है।] नहीं, नहीं....[ कांपना है। वृत्त में लोपामुद्रा बड़ी हो जाती है। ] श्राप तो मानव से भी श्रधिक विराट् श्रकों वाली वन गई हैं।

लोपामुद्रा - चलो....पितृलोक के पार...

तिश्वरथ—केसे चल्ं ? श्रापके मुख से देव मुखवाला स्वर निकलता है....मगवती ! [पग बढ़ाता है।] श्रोह...श्रोह...श्रो.... [खड़ा हो जाता है।] चल नहीं सकता....मेरे गात्र शिथिल हैं.... [लोपामुद्रा हाश्र पकड़ती हैं। चारों श्रोर प्रकाश फेल जाता है। प्रकाश में ये ही दो जन दिखलाई देते हैं। विश्वरथ श्रम्थे के समान होकर हाथ जोड़ता है।] पितरो !...मैं श्रापके द्वार पर श्राया तो हूं, पर श्रपनी जीवन सीमा का मैंने उल्लब्धन नहीं किया है.... गोत्रजों को पिण्डदान दिथे बिना में... चमा....चमा....

[ घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ता है। लोपामुद्रा चारों -त्रोर फैलते हुए हरे प्रकाश में मिल जाती हैं। विनयशील स्वर में विश्वरथ बोलता रहता है।]

विश्वरथ — देवाधिदेव ! मैं श्रशकत होकर मरने को पड़ा हूं।
अपनी शक्ति में से मुक्ते भी भाग दीजिये—परम, मध्यम, श्रीर श्रन्तिम श्रादि सब शक्तियों में से । हे श्रीनि ! मुक्ते वर्चस प्रदान करो—तेजोमय करो ! श्रचय श्राश्रय के दाता इन्द्र ! मुक्ते सहस्रधा शक्ति दो—ऐसी श्रवित जिसमें पुरुषत्व समा जाय । किव ! देव ! श्रापकी उदारता नि:सीम है । मेरी बुद्धि प्रेरित कीजिये ।

[ प्रकाश के दूसरी खोर सूर्य का सुवर्णमय विस्व चमकता है। विश्वरथ ऋांखों पर हाथ रख देता है। ] दिशाएँ - किसी श्रोर भी मार्ग मत हु हो, मत हु हो नरशाद ल ! विश्वरथ - [ घवराकर ] क्या करूं ? द्ववासी-अडा विहीन, अशक्त है ! देव पितरों से तुम्हें क्या काम है ? त्याग नृप्णा स्थिर बनो, तम स्थिर बनो, रोक लो--श्रपने चरण क्या पर तुरत. दृष्टिको दो भेद तुम चल के परे. निरख लो, हे निरख लो वह सत्य च्या का, होम कर दो चए मनस्वी. जीव तुम तन्त्रण चर्ण तुम्हें चर्ण का सुपथ दिग्वलायगा [ प्रकाश धुंधला होने लगता है। चारों त्रोर से मन्त्रोच्चार होता है और विश्वरथ पागल जैसा सुना करता है।] सविता सम सत्य दिखाने हए विष्यासम रूप विलाते हुए विधि सम दिव्याभा जगाते हुए मेधावी बनो कवि विश्व के मित्र। ऋत का लो शरण खोज ऋत मय हो धरो श्रोज। उठकर निज बल से सप्त भवन तुम भर दो, हो बल के स्वामी सर्व भुवन जय कर दो, कवि! सत्य सरूप द्वय का सर्जन कर दो।

> [ अचेत होकर गिरता है। अन्धकार छा जाता है। ] [ परदा गिरता है और तुरन्त उठता है।]

विश्वरथ - ग्रोह - ग्रोह-

#### तीसरा प्रवेश

स्थान-वही।

[ अचेत होकर विश्वरथ पृथ्वी पर पड़ा है। रोहिणी और वृक आते हैं। रोहिणी विश्वरथ को पड़ा हुआ देखकर व्याकुल होती है।]

रोहिणी:—[चिल्लाकर]—मेरे प्रियतम ! [विश्वरथ का भली प्रकार परीच्चण करके] वृक ! वे गये.....पितृलोक में.....मुफे छोड़कर....[ रोती है]....कौशिक ! कौशिक ! तुम अकेले ही चल्ले गये....कौशिक ! तुम अकेले ही चल्ले गये....कौशिक ! तुमने पांच दिन का सौभाग्य भी मेरे लिए नहीं छोड़ा। कठोर हृदय ! इस नवोड़ा को [सिसिकियां लेकर] अपने बचपन की सखी को छोड़कर.... तुमने कहा था में तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़्ंगा, वह भूल गए ! विश्वरथ मेरी आशा...मेरे जीवन...मेरे स्वर्ग....तुम गथे ? मेरी आँखों में अंधर। छा गया है।

[विश्वरथ पर सिर रखकर रोती है। वृक विश्वरथ का

परीच्या करता है श्रीर उसके हाथ-पैर मलता है।

वृक-[दु:स्व से ] गौराङ्ग के देवो ! उग्रदेव ! दौड़ो, सहायता के लिए।

[ विश्वरथ हिलता है।]

विश्वरथ—चोह...[ ऋांख खोलता है | ] कौन, वृक ? और रोहिखी ? [ बैंठता है ] क्या हुआ ? क्या हुआ ? रोहिखी ! रोहिखी ! [ रोहिखी को गले लगाता है | ]

रोहिग्गी—[सहर्ष ] कौशिक ! लौट आये...[ उपालम्भ देकर ] मुक्ते छोड़कर चले गये थे ?...सब कुछ छोड़ा और अन्त में मुक्ते भी ?

[ विश्वरथ उसे फिर गले लगाता है। ] विश्वरथ—रोहिशी! तम तो मेरी श्रस्थि से. मेरे चर्म से मेरी चुद्धि से बनी हो। तुम्हें कैमे छोड़ सकता हूँ ? मेरे हृदय की शांतल चाया, मेरी एकान्त सम्पूर्ण सहचनी ! तुम्हें छोड़कर भला में कहाँ जा सकता हूँ ?

रोहिए।--तब मुक्ते छोड़कर चले क्यों गये थे ?

विश्वरथ—देवों की ब्राज़ा। रोहिशी ! [ भयत्रम्न होकर मान-पूर्वक ] मुक्ते पितरों बौर देवों ने ब्राज़ा दी थी।

रोहिगी-[ चौंककर ] एं....

• विश्वरथ सहीं, स्रभी श्राए थे हमारे पितर कृशिक, ययाति स्रीर मानवों के पिता मनु.... श्रीर [पूज्य भाव मे ] वरुण श्रीर सूर्यदेव की श्राजा हुई—

रोहिग्गी—नाथ! मुक्ते आप में श्रष्टा है। आप विश्वविजेता होंगे। विश्वरथ—[सरलता से] मुक्ते अब होप और कनह की दुंदुभी का मोह नहीं रहा।

्रोहिग्गी--पर श्राप लौट तो चलेंगे न ? गुरुद्व, भगवती, घाषा माँ, भरत श्रोर तृत्सु श्रापकी प्रतीका कर रहे हैं।

विश्वरथ — हाँ, चलूंगा। मुक्ते ब्राज्ञा मिली है।

रोहिग्गी—[विश्वरथ से लिपटकर] मेरे तपस्त्री ! आपके तप के तेज के त्रागे सप्तिष्यों का तेज भी छुंघला हो जायगा। चित्रिये हम लोग चलते हैं।

्रिश्वरथ—हाँ। पर मैं छः दिन से भूखा हूं स्नान के परचात भोजन करके चलेंगे।

रोहिग्गी—तो वृक, जात्रो, गुरुदेव को सूचना दे आह्रो। [ वृक जाना चाहता है। इतने में लंगडाता हुन्ना ऋत और थकी हुई सुरा त्राती है।]

ऋत्त-अरी सुरा! त्ने तो मुक्ते जीवित ही मार डाला।
सुरा-अरे! ये हैं कौशिक और ये रहीं आपके गुरु की पुत्री।
बढ़िए, बढ़िए।

## [ऋज् को दकेलती है।]

ऋ्त — [ दौड़कर पैर छूता है ] एं — मेरे कौशिक ! [ लम्बी साँस लेकर रोता है। ] श्राप क्यों चले श्राए ? मैं तो ज्याकुल हो गया—मेरे शिष्य सब ज्याकुल हो गए....

[पैर पकड़कर उस पर सिर रखता है।]

कौशिक — [ऋज् को उठाने का प्रयत्न करता है ] ऋज ! क्या करते हो ? उठो !

ऋच — [ लेट जाता है ] नहीं उठू गा। जब तक आप लौटकर नहीं चलेंगे तब तक बस यहीं पड़ा रहूँगा—मर जाऊ गा—मेरे शव को बस यहीं के यहीं गिद्ध खा जायंगे। यदि आप न चले तो मैं किस अर्थ का रहूंगा? कोई मुक्ते दो कोड़ी को नहीं पूछेगा। मुक्ते ऋषिपद कौन दिलायगा? कौशिक! मेरे समान—तपस्विनी अगस्त्यकन्या के समान—ऋषियों और सिद्धों के समान—देव मात्र—

विश्वरथ—[ हँसकर ] बहुत हुआ! बहुत हुआ!

ऋत—[चिल्ला चिल्लाकर] बहुत नहीं हुआ। चले बिना कुोंब्रंगा नहीं। नहीं चलोगे तो मेरी और इस सुरा की हत्या तुम्हारे सिरं चढ़ेगी। लो मार डालो ! अपने इस बाल मित्र के टुकड़े-टुकड़े कर डालो।

विश्वरथ—[हँसकर] अच्छा ! जैसी तुम्हारी इच्छा । में चलूंगा, अवस्य चलूंगा ।

ऋन —[ ऋाँसु पोंछकर ] नहीं तो बस मैं इन चरणों में प्राण ही दे दूंगा।

विश्वरथ—उठो ! उठो ! मैं चलता हूँ । बस ग्रब तो मान गए।
ऋत-[ खड़ा होकर ] सचमुच ! सचमुच ! सचमुच !

विश्वरथ — [ऋच की पीठ ठोककर ] देव और पितरों ने भी यही आज्ञा दी है और तुम अब प्राण देने को तैयार हो जाओ तो में क्या नहीं कर सकता हूं? अभी चल्ंगा। बस ठीक ? ऋत्त-कौशिक ! श्रापने बड़ा श्रतुग्रह किया। श्रापके बिना इस दुर्दम के पुत्र ऋत का तीनों लोकों में कोई नहीं है। कौशिक ! चल रहे हो न ? [पुन: पूछना है। विश्वरथ सिर हिलाकर 'हाँ' कहता है।] मेरे विश्वरथ....[हाथ फैलाकर विश्वरथ को गले लगाता है।]

गेहिर्णा-वृक ! तुम जाग्रो, जाकर गुरुदेव से कह त्रात्रो कि हम मध्याह के पश्चान ग्रा रहे हैं।

ऋच् — वृक ! वृक क्यों कहने जायगा ? में क्या मर गया हूं ? मैं ही जाना हूं ....

विश्वर्थ-पर तुम थके होगे।

ऋज्—कभी नहीं। ऋज के बिना कौशिक के शुभ समाचार और कौन ले जा सकता है ? किसका सामर्थ्य है ?

रोहिणी-पर थोड़ा-

ऋत—नहीं, नहीं यह चला | [लंगड़ाना हुआ चला जाता है।]
विश्वरथ—नृक! वह गया तो है पर उसकी बात कदाचित ही।
कीई मानेगा। नुम भी जाओ, और सुरा को भी साथ लेते जाओ।
जाओ!

सुरा-कौशिक ! [ पैर पकड़ती है। ]

विश्वरथ — [उठाकर ] सुरा ! ऋच की पत्नी होगी ? ऋच कहताथा।

सुरा—[ त्र्रांखें नचाकर, मुंह बनाकर ] पर त्राप सुक्ते त्रार्या नहीं बनावेंगे न !

रोहिणी—[ उपहास में ] क्यों, बहुत अधीर हुई हो ?[सुरा को चपत लगाती है । सुरा इंसती-इंसती चली जाती है । विश्वरथ से —और मैं भी अधीर वनी हुई हूं, समके !

विश्वरथ-- ग्रौर मेरा धैर्य भी कम हो गया है।

[दोनों गले मिलते हैं।]

[पगदा गिरता है।]

### पांचवां ग्रंक

समय-उसी दिन, दोपहर पीछे।

स्थान—ग्रगस्त्व के ब्राश्रम के निकट श्रञ्जयों के राजा सोमक का हम्पे।

[अग्निशाला में मन्द अग्नि प्रदीष्त है। चार-पाँच पीढ़ें रक्खे हैं। यह हर्म्य विश्वरथ और दिवोदास के हर्म्य की अपेना साथारण है और सोमक की परिमित समृद्धि का परिचय देता है। एक सैनिक बैठा है। सुदास घवराये हुए मुख से चारों ओर नोभ से देखता हुआ आता है। वह बोलने में भी हिचिकचाता है।]

सुदास-वया श्रञ्जयराज हैं ?

शृञ्जय सैनिक---श्रहा !कौन युवराज, सुदास !पधारिये, पधारिये, राजा बाहर गये हैं।

सुदास—कब तक आर्थेंगे ? [अग्निकुएड के पास बैठता है।] . शृञ्जय सैनिक—अब आने ही चाहिएं। वे तो सुनि मैत्रावरुण के पास गत्रे हैं।

सुदास—श्रद्धा, तो मैं बैठता हूँ। क्या यह सत्य है कि युवराज वीतहब्य सेना लेकर जाने वाले हैं ?

श्वाय सैनिक—यह तो मैं नहीं जानता; पर हाँ कुछ बात चल अवस्य रही है। [जाता है।]

[सुदास सिर पर हाथ रखकर हताश-सा बना बैठता है।

सोमक का पुत्र चीतहब्य आता है। वह लगभग मत्रद् वर्ष का उत्साही और रूपवान कुमार है। वह उत्साह में उद्यलता कूदता आना है।]

वीतह्व्य-मेरा नाम किसने जिया?

सुदास-मैने । तुम कहाँ जा रहे हो बीतहृत्य ?

वीतह्र्य—यह तो नहीं जानता; पर मैं येना लेकर विजय करने जा रहा हूँ। हमारा बर्जुन कुलाने ब्रामा है

• सुदास—कौन हैहयराज महिष्मत का उत्र ्षां, मैंने कभी याँच दिन पहले उसे राजा सोमक के साथ देखा था।

वीतहब्य—[प्रसन्नता से] कैसा वलवान है ! है तो मेरे बराबर ही; पर उसके पिता उसके साथ को सहस्व सैनिक सेज रहे हैं। [खिन्स होकर ] सुके तो श्रव्यवाद दोस भी नहीं देते। पर अब दो सी करवारोही देने वाले हैं।

सुदास-किमजिए?

वीतह्व्य—[हर्ष से] में श्रर्ज न के नगर जाऊ गा और फिर हम लोग नागों पर आक्रमण करेंगे। वहां से लौटकर तो में इतनी बड़ी सेना बना लूंगा कि फिर देखना! श्रव्हा चलता हूं। श्रर्ज न क्यों नहीं श्राया ? [जाता हैं ]

सुदास—[कटुता सं] इतने सं लड़के में भी कितना उत्साह है।
[निराशा से पृथ्वी की ऋोर देखता हैं] सम्पूर्ण सप्तसिंधु में
मैं ही श्रकेला श्रभागा हूं। मेरे माग्य में राज्य नहीं, सेना नहीं, गुरू
नहीं। सब है, पर एक दुष्ट के पाप से मेरे हाथ में कुझ नहीं रहा।
[सिर पर हाथ रखकर देखता रहता है। विनती करते हुए]
इन्द्र ! देव! क्या मुके इस प्रकार जीवित ही मारने के लिए जनम
दिया है? [थोड़ी देर तक श्रमिन की श्रोर देखता रहता है।]
सबमें में ही श्रकेला निराधार...[दाँत पीसकर] ऐसा जी करता
है कि उसे जान से मार डालुं। पर हो कैसे ? देव उसका

किया ही करते हैं। [थोड़ी देर तक देखकर ] ऐसा जी करता है.... [दांत पीसकर ] मैं क्या करूं ? [थोड़ी देर तक देखता रहता है, श्रांखों में से श्रांसू गिरते हैं। ] ऐसा निराधार हूँ, मुक्ससे इन्न होता नहीं।

[ चुपचाप देखता रहता है। थोड़ी देर में बाहर पैरों की आहट होती है, इसलिए शान्त हो जाता है। सोमक आता है, वह लगभग पैतालीस वर्ष का है। हट्टा-कट्टा जान पड़ता है और आंखें छोटी करके उपहास में बोलने का उसे अभ्यास है।

सोमक—कौन, सुदास ? तुम कहां से इस समय ? यहां ?

सुदास-श्वत्रयराज ! [गला रूँ घता है।]

सोमक-क्यों, क्या बात है ?

सुदास—सोमक ! [करुणाद्र हो जाता है ] मैं श्रापकी— श्रापकी......[बोलने में हिचकिचाता है । ] शरण में श्राया हूँ। [पैर पड़ता है । ]

सोमक—शरण में ? क्या हुआ है ? [सुदास को उठाता है। छपहास में ] क्या पागल हुए हो ? जाओ, अपने हम्यें में जाकर सो जाओ। [बैठता है।]

सुदास-शक्षमों के पति ! मैं यहीं बैउता हूँ। विठता हैं। ] द्यापके श्रानिकुएड के आश्रम में। श्रीर जब तक श्राप मेरी याचना स्वीकार न करेंगे तब तक यहीं बैठा रहूँगा।

सोमक—[ हँसकर ] सुदास ! कहां तुम दिनोदास जैसे प्रतापी राजा के लाडले पुत्र, श्रीर कहां मैं श्वत्रयों का साधारण राजा ! श्राज तुम्हें हुश्रा क्या है, कुछ समक्ष में नहीं श्राता ?

सुदास—हंसिए, हंसिए, सोमक, जितन हंस सकें उतना हंसिए। पर जब तक श्राप मेरे श्रांस् न पोंहोंगे तब तक मैं नहीं हंस्गा। बरुण के विशाल राज्य में मैं श्रकेला ही निराश्रय, निःसत्व, स्वप्नहीन अटक रहा हूँ। श्रीर केवल श्रापके श्राश्रय की श्राशा से जी रहा हूँ। सोमक—श्रद्धा भाई! जो कहना हो सो कही, पर शीव्रता करो। भगवान् मैत्रावरुण श्रभी श्रा पहुँचेंगे।

सुदास—[चौंककर] ऐं! सोमक! दो वर्ष पहले आपके और राजा दिवोदास के बीच बीस गाँवों के लिए कगड़ा हुआ था, स्मरण है ? मैं जब तृत्सुपित हो जाऊंगा, तब आपको बीस के सौ दूंगा। तब तो आप सन्तुष्ट होंगे ?

सोमक — त्रोहो ! इस समय इस उदारता का कोई कारण ?

• सुदास-जो ठीक समिमए कहिए श्रीर जो प्रतिज्ञा करानी हो वह भी करा लीजिए--

सोमक-पर उसके बदले आप मुक्तसे क्या चाहते हैं वह तो बताइए।

सुदास—[चारों त्रोर देखकर ] सुके....सुके इस कौशिक से खुड़ाओं। मैं पैरों पड़ता हूँ।[हाथ जोड़ता है।]

सोमक -पर उसके पास धरा क्या है ? उसके पास से तुमने राज्य छुड़वा लिया है, और छः दिन से वह सर्वस्व त्याग कर गोवन्त चर्वत पर देवों का श्रावाहन कर रहा है।

सुदास— [ कटुता से ] श्रीर साथ में श्रक्षयों के श्रीर तृत्सुश्रों के, मेरे माता-पिता के श्रीर तुम्हारे स्त्री पुत्रों के हृदय बाँधकर लेता गया है। तीन दिन से गोवन्त के पास गाँव बसने लगा है।

सोमक-पर वह लौटे तब न ?

सुदास — जोटेगा। भरतों, तृत्सुओं श्रोर श्वज्ञयों पर राज्य करना किसे अच्छा नहीं लगता है ?

सोमक-पर वह तो सब कुछ छोड़कर गया है।

सुदास—सब सुना की जिये। मैं तो उसे खुटपन से पहचानता हूँ न ! वह बड़ा पाखराडी है।

स्रोमकं—[हँसकर] श्रन्छा, समका। सुदास—[हाथ जोड़कर] धंसिए मत, हंसिए मत, सोमक! में तो मृततुल्य हो गया हूँ। श्राप चाहें तो सुक्ते दास बना लीजिए,, पर इस कोशिक से मेरी रचा कीजिए, नाहीं न कीजिएगा।

सोमक-राजा दिवोदास का पुत्र याचना करे तो उसे नाहीं की जा सकती है ? पर इसके लिए मुक्ते ही श्रापने क्यों खोज निकाला ? श्रीर भी तो बहुत से राजा लोग पड़े हैं।

सुदास—इसिंबए कि जापको भी भरतों का बढ़ता हुआ प्रताप खटकता है। आपको भी तृत्सुओं के बढ़ते हुए राज्य में भाग चाहिए।

सोमक - किसने कहा ?

सुदास-मैं जानता हूँ।

सुदास—[हँसकर] तभी सुक्ते इसं राज्य का माग देने श्राये हो ।

सुदास—कौशिक के साथ रहकर मुक्ते महान जनपद नहीं चाहिए। कौशिकर्सहित एक ग्राम भी सुक्ते बहुत है। मुक्ते उत्तर दीजिए श्वत्तयराज! सहायता कीजिएना न ?

सोमक--[थोड़ी देर विचार करके ] सुदास ! श्राज से नहीं, बालपन से ही तुममें द्वेष बहुत है।

सुदास—[ हाथ जोड़कर ] तो मेरे द्वेष को सन्तुष्ट करने के साधन की जिये। त्रापका भी लाभ है। इतना मुख्य और कौन देगा ?

सोमक—देव श्रोर गुरू का विरोध करके जो लाभ चाहता है वह मूर्ख है; क्या बिना मूल्य दिये तुम्हारा द्वेष तृत्त नहीं हो सकता ?

सुद्रास्त [ कडुता से ] कभी नहीं तृप्त होगा—इस लोक में या परलोक में । उसने मुक्ते भिस्तमंगा बना दिया है । में राजा दिवी-दास की श्रांखों का तारा था; श्राज वे मेरा त्याग करने को तैयार हो गए हैं।

सोमक—ईर्षातु श्रीर श्रन्धा—दोनों समान हैं। बिना मूल्य दिखें ही सबल होना तुम्हारे हाथ में है। सच बताज ?

सुदास-किवे-किवे-जो कहना है सो किवे। पर

#### याचना न दुकराइए।

सोमक-तुम तो जन्म भर अन्धे रहे हो, अब साथ में क्या मुक्ते भी अन्धा बनाना चाहते हो ? सुदान ! तुम बचपन से ही कौशिक से ईप्या करते-करते थक गए-

सुदास — हाँ, पर कुछ नहीं हुआ। देव उसकी रखा करने हैं। सोमक — देवों ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। जब होटे थे तब तुमन उसे मार डालने का प्रयत्न किया, और वह गुरू का स्नेहपात्र बनगया। शम्बर के दुर्ग से उसे मुक्त कराये जाने का भी तुमने विरोध किया. और श्रमने पिताजी को कुछ किया—

सुदास-किहये-किहये।

सोमक — तो जो मैं कहता हूं मुनो । पुरुकृत्म जैसे प्रतापी राजा हो पुत्री से विश्वरथ का विवाह न होने देने के जिए तुमने अगस्य की ही तुरुया पुत्री का त्याग किया, और समन्त आयों द्वारा निरस्कृत हुए।

सुदास-ज्ञापने कैसे जाना ?

सोमक—क्या में ईच्चांलु हूं जो मेरी श्राँखों से भी दिखाई न दे ? विश्वरथ को विवाहोत्सव के श्रानंद से बंचित करने के लिए उस शुभ श्रवसर पर तुम पिए से भी श्रविक कृपण बनकर लेन-देन का लेखा हरने बेंठे—श्रौर तृत्सुश्रों के हृदय-सिंहासन से गिर पड़े। कहीं विश्वरथ हुन भरतों श्रौर तृत्सुश्रों को एक न कर दे, इसलिए तुमने उसे तृत्सुश्राम से से बाहर निकाल दिया, पर श्राज कौशिक महिष हो गया—श्रौर तुम समस्त सप्तसिन्धु के लिए कलङ्गरूप बन गए। हा—हा—हा.... श्रौर श्रव मुक्ते भी साथ में घसीटना चाहते हो ?

सुदास-[ भ्रूभङ्ग कर ] देव तो हैं-

सोमक — देव सब देते हैं, पर की स्वतः श्रांखें फोड़ ले उसे वे दृष्टि नहीं देते। किसके पिता नहीं, कन नहीं, गुरू नहीं, उसे देव क्या प्रहायता दे सकते हैं ?

सुदास-[ मरते हुए प्राणी के समान बाकन्द करते हुए]

तब मैं मर गया—जीवित ही मर गया।

सोमक—क्या नेत्र दूं ? जी जाश्रोगे । पर तुम लोगे नहीं, मेरा विश्वास है ।

सुदास—[ निराशा से ] किंदेये—किंदेये—इतना कहा तो श्रोत है सब भी कह डालिये।

सोमक-जो साध्य नहीं उसकी धारणा से क्या लाभ ?

सुदास—[ दाँत पीसकर ] श्रर्थात मेरे लिए यह स्वार्थ साधना श्रसाध्य है ? सबके लिए यह श्रसाध्य नहीं तो मेरे लिए ही श्रेसाध्य न्यों हो ?

सोमक—[ उपहास से ] कौशिक के प्रताप को रोकना आज अशक्य, असाध्य और अकल्प्य है। और कुछ कहना है ?

सुदास-तो क्या करूं ?

सोमक — जो सब करते हैं, वही करो। सिरं सुकाकर उसकी, महत्व स्वीकार करो, उसके प्रताप को श्रंगीकार करो।

सुदास - [ खड़ा होकर ] भगवती लोपासुद्रा भी मुक्ते प्रातःकाल यही कहती थीं। पर नहीं, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करू गा—कभी नहीं, कभी नहीं।

सोमक—[ हंसकर ] श्रन्धे ! यह उसके तेज का मध्याह है— बाकर ठंढी झाया खोजो । जब उसकी संध्या होगी तब जगत् तुम्ह

सुदास-नहीं, इसके पहले तो मैं समाप्त हो जाऊंगा 🗔

सोमक — क्या श्रधिक जीने की साध है ? तो जैसा पत्ती करते हैं वैसा करो। जहां शान्तिपूर्वक सोया न जा सके वहां से उद जाश्रो। कम से कम इर्ष्याग्नि का तो शमन होगा।

सुदास—कभी नहीं शमन होगा। [बाहर पैर की त्राहट त्रौर किसी का ऋट्टहास सुनाई देता है।] सोमक—बान पहता है अर्ड न श्रा गया। सुदाम—त्रापके मामा हैहयराज का पुत्र ! वहकब जानेवाला है ? सोमक—कल प्रातःकाल ।

[अर्जु न कार्तवीर्य आता है। वह लगभग अठारह वर्ष का है पर बहुत ही ऊँ चा और सशक्त है। धूप में भटकने के कारण उसका रङ्ग ताँ वे जैसा हो गया है। उसकी आँखें विकराल और चञ्चल हैं। हिंसक पशु के मुख के समान उसके मुख पर भी हिंसा वृत्ति है। उसका स्वर गम्भीर गर्जन करता हुआ निकज्ञता हैं। उसके शरीर पर व्याघ्रचर्म है और हाथ में वड़ी-सी गदा है। उसका वृद्ध सेनापित तालजङ्घ पीछे-पीछे आ रहा है। वह लंगड़ा और आंख से काना है। उसके मुख पर कर्ता विराजमान है। वह मितभाषी है, और एक पीढ़े पर जाकर बैठ जाता है।

श्रर्जुन—[ तुच्छवृत्ति से] श्रत्रयपति ! श्रापके इस सप्तसिन्ध से तो मैं तंग श्रा गया ।

ू सोमक — [हंसकर] क्यों, क्या बात है ? श्रभी से तंग श्रा जाश्रोगे तो पार कैसे पड़ेगा ? कल तो यहां की राजकन्या से विवाह करने का विचार करते थे।

श्रजु न - ये सब तीन कौड़ी के लोग कितना श्रभिमान करते हैं ? सोमक — श्ररे क्या बकते हो श्रजु न ! यदि तुम जीभ को लगाम न दोगे तो मैं खड़ा नहीं होने दूंगा; श्रीर कोई शाप दे देगा वह ऊपर से।

्र त्रुजु न-इसीसे तो तंग द्या गया हूं। हमारा शूरसेन प्रदेश -श्रच्छा है। कोई मेरी जीभ तो बन्द नहीं करता।

सोमक—[तिरस्कार से] सप्तसिन्ध के संस्कार के बिना वाणी पर संयम नहीं श्रायेगा। पर भगवान महाश्रथवंश ने क्या कहा ?

त्रज्<sup>९</sup>न—ऋचीक—

सोमक - फिर भूब की ! तुम्हारी जीम कब नियन्त्रया में आयेगी ? भगवान् ऋचीक ने क्या कहा ?

सेनापति तालजङ्ग - कार्तवीर्ग ! श्रन्तदाता ने क्या कहा था ? श्रक्षयराज जो कहें वही करना चाहिए।

श्रजु न—[ निर्ले ज्ञता से हंसकर ] श्रच्छा यों ही सही। मग-वान् ने उदारता से कहा—[श्रनुकरण करता है ] वत्स ! मेरी प्रतिज्ञा तो दृद है। महिष्मत कृतवीर्य के जीशित रहते में हैहयों का छोड़ा हुआ गुरुपद पुनः न लूंगा। जब तुम सिंहासन पर बैंडना तब सुके निमन्त्रित करना। मैं जीवित होजंगा तो श्राऊंगा, नहीं तो मेरा जमदिग्न तो है ही। [श्रनुकरण रोककर ] श्रोहो ! श्राए बढ़े जमदिग्न !

सोमक - ऋर्ज न ! सावधान ! इस भूमि में देव श्रीर ऋषि प्र्य समभे जाते हैं। उनकी हँसी नहां करनी चाहिए। तुम्हारे पिता का काम भी तीस वर्षों के पश्वात गुरू बिना न चला।

सुदास-श्वासाज ! क्या भगवान् महाम्रथर्वण को जो जाने के जिए कार्तवीर्थ स्राया है ?

सोमक-इांपर वे तो नाहीं कर रहे हैं।

श्रर्जुन—[ तुच्छता से ] यह सुदास—उस वृद्ध राजा का पुत्र ? हां, वही न जो पहले कीशिक से लड़ा था ?

सुदास—[ गर्व से ] हां, मैं सुदास, दिवोदास का पुत्र —तृःसुत्रों का युवराज।

अर्जु न—[तिरस्कार से] श्रीर मैं अर्जु न—हैहयराज का पुत्र । उस दिन तुम हार गए। तुम्हारे स्थान पर मैं होता तो—[भयङ्कर द्वेष से देखता है।]

सुदास-तो ?

त्रर्जु न—एक [ गदा से द्याघात करना सूचित करता है।] सुदास —[ स्वगत ] कोई है तो सही ?

श्रर्जु न - पर यहां तो जो सोमकराज कहें वही सच। यह न हो, वह न हो, तो उसकी बात ही कैसे हो सकती है ? [ श्रनुकर्ण करते हुए ] क्ते हैं वामदेव श्रीर सो भ्रुणु भिजवा दूंगा-

सोमक-चन्नो ठीक हुआ

त्राजु न-क्या करूं ? हैहयराज ने रोक दिया है, नहीं तो गुरू की पकड़ के उठा ले जाता।

सोमक-ऐसा नहीं कहना चाहिए। गुरू श्रीर देवों के बिना जगत मिथ्या है। समके ? मेरा वीतहब्य दो सौ श्रश्वारोही योदा लेकर श्रायेगा।

त्रजु नं - श्रीर श्रगस्य क्या कहते हैं ?

स्रोमक-फिर वही कहा ? भगवान् मैत्रावरुख-

ै सुदास--न्या मुनि मैत्रावरूण भी साथ जाते हैं ?

सोमक — अर्जु न निमन्त्रण दे आया है। गुरुदेव अभी बात करने आते ही होंगे।

अर्जु न—गुरुदेव ने [अनुकर्गा करके] अभी कृपा नहीं की। सोमक—ने आये तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाय। सप्तसिंध की सर्वस्त अस्त्रास्त्र विद्या आगई समस्ते।

सुदास-पर इन सबका वहां क्या काम है ?

सोमक—हैहयराज महिष्मत कहते हैं कि नागों पर बढ़ा भारी श्राक्रमण किया जाय।

श्राजु न-उसकी पत्नी बहुत श्रन्छी है।

सोमक—[क्रोध से] सावधान श्रर्जं न ! तुम तत्काल श्रपने जनपद को लौट जाओ।

त्रजु न—[हंसकर ] उसमें क्या है ? [सोमक का भ्रमङ्ग देखता है और रुकता है।] आपके यहां कितने भगवान् शौर मग-वती हैं?

सोमक हैहयराज ने तुम्हें विद्याभ्यास के बिए भिजनाया होता तो कुछ सीखते-तुम्हारे इन सब अनार्य बच्चों की तो सीमा होगई है!

अर्जु न-कौन कहता है कि मैं अनार्य हूं, और यदि हूं तो उसमें बुरा क्या है ? अपने वीतहब्य को मेरे साथ आने दीजिये; थोड़ा-बहुत

विद्याभ्यास भी करा दृंगा।

सोमक-वह ग्रगस्त्य का शिष्य है।

अर्जु न--- श्रगस्त्य भगवान् श्रीर उनकी भगवती दोनों श्रायें तो.... मोमक--फिर बोले ?

[ सैनिक त्राता है।]

सौनिक—राजन ! भगवान ऋचीक के पुत्र श्रौर वामदेव श्राये हैं। सोमक—श्रच्छा ! [सुदास से ]सुदास ! श्रव तुम्हारी बात फिर होगी। मैंने जो कहा उस पर विचार करना।

सुदास—अर्थात सुक्ते तो श्राप निराश करके निकाल ही रहे हैं। सोमक—पूल उझालने से सूर्थ श्रस्त नहीं हो सकता; वह किर खोटकर तुम्हारी ही श्रांखों में गिरेगी।

[ सुदास जांना चाहता है। ]

सोमक इस मार्ग से नहीं पिछे के मार्ग से जाश्री। [सुदास निर्दिष्ट मार्ग से चला जाता है ] है इय ! अपनी जीम श्रीर श्रपना व्यवहार वश में नहीं रखोगे तो मै खड़ा नहीं होने दूंगा।

तालजङ्घ - सुना कार्तवीर्थ ?

त्रुजु न-[निलंज्जता से हँसकर ] हुँ !

सोमक सरस्वती तट पर हो तो कुछ सोखकर जान्नो।

श्रर्जु न-सरस्वती तट मुक्ते क्या सिखायेगा ?

सोमक—ग्रपने पिताजी से कहना कि थोड़े वर्ष किसी गुरू के पास छोड़ दें तो सीख जान्नोगे।

त्रर्जुन — [गर्न से ] हा-हा हा सब गुरुश्रों को वहीं उठाले जाऊ तो ?

सोमक — श्रर्जुन ! गदा रख दो ! गुरूजी के श्रागे गदा लेकर वैठना ठीक नहीं होगा।

त्र जुँन-मैं जब नमस्कार करू गा तब मेरे साथ यह भी करेगी। यह तो मेरा तीसरा हाथ है। सोमक-नहीं, ऐसा नहीं होगा।

[अर्जु न की गदा लेकर सोमक दूर रखता है। जमद्गिन और वामदेव आते हैं। ऋषि का शिष्य वामदेव अधेड़ अवस्था का है।

जमट्ग्नि-श्रञ्जयराज ! गुरुदेव ग्रभी श्राते हैं।

-त्रजु<sup>ट</sup>न—ग्रच्छा।

े सोमक-ठीक है ! कौशिक का कोई समाचार ?

जमदिग्न—[ खेद से ] कुछ भी नहीं। कीन जाने देवों ने क्या करने की ठानी है!

सोमक—सब ठीक ही होगा। क्या आप अर्जुन के साथ नहीं जा रहे हैं ?

जमद्गि-नहीं, विश्वरथ को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अर्जु न-उसे भी साथ ले लो।

[सब इस घृष्टता पर हँस पड़ते हैं। वोतहब्य दौड़ता हुआ इर्षित•होकर आता है।]

वीतहव्य-गुरुदेव श्रागये।

[ त्रागस्त्य धीरे धीरे गम्भीर और स्वस्थ भाव से त्राते हैं। सब पैर पड़ते हैं। ऋजुन न चाहते हुए भी ज्यों-त्यों पैर पड़ता हैं।]

सोमक आदि - हम वंदना करते हैं।

श्चगस्त्य-शतं जीव।

[ अगस्त्य वैठते हैं। और सब भी आस पास वैठते हैं।]

सोमक-हम त्रापकी ही ब्राज्ञा की प्रतीचा में बैठे हैं।

· ऋगस्त्य—राजा महिष्मत का झौटा पुत्र, क्यों ?

सोमक-गुरुदेव ! क्या श्रापने हैहयराज को देखा है ?

अगस्त्य — मैं विद्याभ्यास करता था तब एक बार की मुक्ते स्मृति हैं। इस अर्जुन जैसे ही थे। श्रर्जु न—श्रद्धा ? क्या हैहयराज को श्रापने देखा है ? उन्हें स्मरण नहीं है। श्रापके गुरू के घर पर श्रतिथि बनकर श्राये होंगे।

त्र्यगस्त्य — [हंस कर] हां, श्रनिमन्त्रित तो श्रतिथिराज ही हुए । वे गुरूकी की गौएं चुरा ले जाने के विचार से श्राये थे।

त्रर्जुन-[निलंज्जता से हंसकर] हा-हा-हा, श्रौर कितनी क्रा ले गए?

श्रगस्त्य—उन्हें उनके साथी लौटा ले गए। श्रज्न-क्यों ?

त्र्यगस्त्य—अपने वास से मैंने उनका पैर बेंध दिया था, इसीठ्रे । कहो, श्रव तुम्हारे पिताजी को क्या चाहिए ?

ऋजु न—हैहयराज वृद्ध हो गए हैं, इसलिए उन्होंने ऋपने गुरू को बुलवाया है।

श्चरास्त्य—भगवान् महाश्चथर्वण् ने तो जाना श्रस्वीकार कर दिया । क्यों जमदिन तुम जाश्चोगे ?

जमद्गि-विश्वरथ को छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूं ? -सोमक-पर वामदेव और सौ भृगुओं को भिजवाने का वचन दिया है।

त्रगस्त्य—तीस वर्ष तक तुम्हारा देश विद्याविहीन रहा।
त्रज्यु न—हाँ... और अभी तक है।
त्रगस्त्य—केंसी दुर्दशा है ?
त्रज्यु न—इसमें दुर्दशा क्या ?
त्रगस्त्य—तो मेरा चलना निरर्थंक है।
वीतहव्य—वहीं, नहीं गुरुदेव! चलिये न!
सोमक—नहीं, नहीं मगवन! अर्जु न का कहना न मानिएगा द सेनानी ने मुक्ते सब समसा दिया है।
अगस्त्य—क्या ?

सोमक-मैंने श्रापसे बहा न गुरुदेव ? मन्त्रोध्चार श्रौर यज्ञ

विहीन शूरसेन श्रोर श्रवन्ति की भूमि पर से देवों की कृपा हट गई है। श्रायों की नागों जैमी दुर्दशा हो रही है श्रोर राजा महिष्मत भी उनके पीछे पड़े हैं।

त्रजु न-जरा वृद्ध-

सेनापित तालजङ्ग-कृपानाथ ! महिष्मत ने श्रापसे मन्त्रवल श्रीर शस्त्रविद्या दोनों की याचना की है। यदि भगवान् पधारने की कृपा करें तो।

ै अगस्त्य—इस समय में कुछ नहीं कर सकता। जमद्गिन—अभी तो कौशिक ही की चिन्ता लगी है। सोमक—देव, इन्द्र और आपकी कृपा से उसका तो कल्याण हो ही जायगा।

अर्जु न—हमारे यहां इससे भी विशाल जनपद और समृद्धि है। अगस्त्य—उनका सुके मोह नहीं है। पर यदि देव की कृपाविद्दीन भूभि में ऋत की स्थापना होती हो, तो ही मैं सरस्वती तट छोड़ सकता हूं।

वीतहब्य—[ विनयपूर्वक ] भगवन् , यह क्या कहते हैं ? सोमक उसका हाथ दवाकर रोकता है।

अगस्त्य - श्रुरसेन जनपद का विस्तार कितना है ?

सेनापित तालजङ्घ —जैसे-जैसे श्रागे बढ़ें वैसे-वैसे विस्तार बढ़ता जाता है। श्रव तो हमने श्रवन्ति नाम का जनपद बसाया है।

ऋजु न—थोड़े ही समय में पृथ्वी के छोर तक पहुंच जायंगे। वीतहरुय—ि उत्साह से ो हाँ, हाँ।

सेनापति तालजङ्ग-प्राप श्रायें तभी-नहीं तो नहीं।

सोमक-भगवान् ! देवों के द्वेष्टाश्रों से लड़ने में ही हमारे शूर-चीरों का शौर्य बढ़ेगा। इसीलिए तो मैं वीतहब्य को भेजने की सोच ब्रहा हूँ।

वामदेव--भगवन् ! श्रायों के बाहुवीर्य को यदि मार्ग मिले तो

सूर्य के मार्ग तक सप्तसिंधु की सीमाएं खींच ले चलें।

सोमक—शम्बर तो गया—गुरुदेव श्रीर राजा दिघोदास के प्रताफ से । श्रव यदि हमारे बाहुबल को मार्ग ही न मिला तो हम लोग श्रापस में ही कट मरेंगे ।

जमदिग्न-पर संप्तिसिन्धु का क्या होगा ? सोमक-विश्वरथ तो है ही। क्यों, गुरुदेव ने क्या निश्चय किया ? अगस्त्य-देव ने अभी आज्ञा ही नहीं की है।

सेनापति तालजङ्ख-देव कब आज्ञा करेंगे ?

अगस्त्य-जब सप्तसिन्धु का भार मेरे सिर पर से देव उठा। लेंगे, तब।

सोमक—तब राजा महिष्मत को क्या सन्देश भिजवाऊं ? अगस्त्य—यही कि देव का आवाहन करें और ऋत का पालन करें। सप्तसिन्ध ऋत की रचा के लिए रक्त बहा सकता है, किसी के

विनाश के लिए नहीं।

वीतहव्य—यह क्या कहते हैं, गुरुदेव ?

त्र्यगस्त्य—[हँसकर] पुत्रक ! तुम यह नहीं समम सकते । [त्र्यज्ञन से] कार्तवीर्य ! अपने पिता से जाकर कहना कि यदि हमें . बुलाने की इच्छा हो तो—

त्राजु न—है, है। श्रापके चलने भर की देर है। श्रागस्त्य—हैहयराज स्वतः श्राकर कहें। श्राजु न—पर मैं तो कह रहा हूँ। श्रागस्त्य—तुम्हें यह श्रधिकार प्राप्त नहीं हुश्रा है।

सोमक गुरुदेव ! श्रापकी बात सच है। राजा महिष्मत के श्राये बिना ठीक व्यवस्था नहीं होगी श्रीर वामदेव से ] श्राप ?

। ठाक व्यवस्था गहा हामा आर [ वासदव स ] आप ! जमदग्नि—गुरुदेव की इच्छा ही महाम्रथर्वण की इच्छा है।

[ बाहर हल्ला सुनाई देता है। कौशिक और मैत्रावरुण की जय का घोष हो रहा है। सब एकचित्त होकर सुनते हैं। ऋक लोपामुद्रा — [हर्ष से ] मैत्रावरुण ! पुत्रक त्राता है। वृक — [चरण ळूकर ] हां भगवन् , दो बड़ी में कौशिक उत्तर श्रावंगे।

अगस्त्य-रोहिगी कहां है ?

वृक-कौशिकके पास रह गई हैं। [ऋाँखें पोंछकर]हां भगवन्! भगवन्! कौशिक तो देव बन गए हैं।

ऋच्च--मैं वही कहता हूँ कि विश्वामित्र तो महर्षियों में श्रेष्ठ बन 'गए हैं। पितरों ने श्रपने मुख से उनका सत्कार किया है।

त्रगस्त्य — [ ऋाँखें बन्द करके प्रार्थना करते हुए ] इन्द्र ! श्रापका श्रौदार्थ निःसोम है। वज्रधारी ! हमारी प्रार्थना सुनकर श्रापने शक्ति दी है।

लोपामुद्रा—मुनिवर्ष ! सप्तिसन्धु पर देवों की कृपा है। अगस्य —[हँसकर ]क्बोर हम पर भी।

लोपामुद्रा—चित्रये, हम लोग लिवाने चलें। श्वक्षयराज १ वया श्राप चलेंगे ? वृक ! क्या राजा दिवोदास को सूचना भिजवाई ?

ऋज्ञ — मैंने पूरे गांव में सूचना दे दी है।

सोमक—वीतहब्य ! जाओ अपनी माता को बुला लाओ। वीतहब्य—[हर्षित होकर] हां, हां, कौशिक महर्षि हो गए! लोपामुद्रा—मैत्रावहला! क्या अर्जु न से कह दिया?

अगस्य — [र्न्सण भर आँखें बन्द करके ] अर्जु न ! जाकर अपने पिता से कहना कि देव ने अगस्त्य को आने की अनुमति दे दी है।

त्रजु<sup>°</sup>न, सोमक, तालजंघ—[सहष<sup>°</sup>] ऐं ! सचमुच !

त्रास्त्य—हां। मुक्ते इसमें देववाणी सुनाई देती है। अर्जु न ! राजा महिष्मत से कहना कि श्राकर मुक्तसे मिलों। यदि मुक्ते विश्वास हुश्रा कि वहाँ देवाज्ञा पाली जायगी तो चलूंगा। साथ में चलेंगे दो सौ वेदज्ञ तपस्वी, वामदेव श्रीर दो सौ भृगु, वीतहब्य श्रीर पाँच सौ श्क्ष्य, एक सहस्र तृत्सु श्रीर एक सहस्र भरत। श्रीर राजा वरुख का ऋत सर्वत्र स्थापित होगा।

[ सब स्तब्ध हो जाते हैं । ]

लोपामुद्रा—[प्रशंसा पूर्ण होकर ] में त्रावरुख ! मेत्रावरुख ! वन्य है। क्या सप्तसिन्धु की सीमाएं दिगन्त तक ले जाने वालं हो ?

त्रगस्य—जहाँ ऋत प्रवृत्त होता है, वहीं सप्तसिन्यु है। पर राजा महिष्मत पहले मिलें तो सही। चली !

[ सब जाने के लिए उठते हैं।]

अजु न-[ लोपामुद्रा में ] ब्राप भी चलंगी न ?

लोपामुद्रा-भगवान् मैत्रावरुण की जैसी श्राज्ञा होगी।

अजुन —यदि श्राप चलें तो में श्रपने पिता को सिर पर उठा कर ले श्राऊं।

लोपामुद्रा—उतावले न बनो वस्त ! हमें ले चलन: इनना सरल नहीं है। चलो, चलते हो न सोमक ? क्या पौरवी चली गई ?

मोमक- उगता है चली गई।

अगस्य — बलो। [सब जाते हैं। सुदास पीछे से बाहर आता है।

सुदास नृत्सु, श्रृञ्जय, वीतहत्य, श्रगस्य श्रीर लोपामुदा सब सप्तिसिन्धु की दिग्विजय करेंगे ? देव मुके भूल नहीं गए हैं। [ दुष्टता से हंसकर ] कौशिक ! सप्तिसिन्धु को संगठित करो। जुम्हारा मध्याह्न है, मैं ठंडी छाया लोज्गा। जब तुम्हारी सन्ध्या होगी नत्व तुम्हारा किया हुश्रा सब मेरा ही हो जायगा.....हा.।

[ परदा गिरता है।]

#### छठा ग्रंक

समय—लगभग चार घड़ी परचात्।

स्थान-गोवन्त पर्वत ।

[स्त्री पुरुषों की टोलियाँ—भरत, तृत्सु और शृञ्जय, मघ-घन, सैनिक, सब ६ कितित हैं, और श्रधिक संख्या में आ रहे हैं। लोग मृदंग, रणशृङ्ग, शङ्क, और मंजीरे बजाते हैं। कोई नाचते हैं, कोई अबीर-गुलाल उड़ाते हैं और सब गोवन्त पर से उतर कर आती हुई पैड़ियों की ओर टकटकी लगाकर देखते हैं। बीच-बीच में 'कौशिक की जय' 'मैत्रावरुण की जय' आदि घोष हुआ करता है।]

भरत, तृत्सु—कौशिकराज की जय! दृस्यु—विश्वामित्र ऋषि की जय! सब—जय! जय! जय!

[ ऋत आता है। साथ में कितने ही मित्र और मघवन हैं। लोग उसके पैर पड़ते हैं। सब उसे घेर लेते हैं और उसकी बात सुनते हैं। ऋत की शान का पार नहीं है।]

ऋद्य — अरे ! फिर मैं गया, बस, पैर ही पकड़ कर बैठ गया— चिलये, बस चिलये ! न चलेंगे तो मर जाता हूं — प्राण छोड़ता हूँ — मेरे शिष्य प्राण छोड़ते हैं — [ सब प्रशंसापूर्वेक देखते हैं । ] भरत, तृत्सु प्राण छोड़ते हैं । कौशिक कहने लगे— नहीं सुसे पितरों की श्राज्ञा नहीं है । मैंने कहा — पितर सुसे मरने न देंगे। न श्रायंगे तो ऋच की मृत्यु होगी, श्रापके चरखों के पास । देव श्रापको त्रमा न करेंगे। श्रीर फिर देव के समान देदीप्यमान विश्वामित्र महर्षि रो दिये।

सुननेवाले-एं ! एं ! क्या कहते हो ?

ऋच - [शान से] क्या कहता हूं ! मुस्ते कभी असत्य बोलते सुना है ? कौशिक की आँखों से आँसू गिरने लगे। उन्होंने गद्गद् कएठ से कहा - ऋच ! प्रिय सित्र, मेरे दाहिने हाथ ! में सब देख सकता हूं, पर तुम्हें मरते नहीं देख सकता। चलो में चलता हूं।

• जयन्त तृत्सु—धन्यवाद ऋच ! तुमने हमारी लाज रख ली। [धीरे से] उस दुष्ट सुदास ने तो तृत्सुओं को कलंकित किया—पर तुमने हमें विशुद्ध कर दिया।

रो चार व्यक्ति—धन्य है दुईम के पुत्र !

ऋत-चाहे जैसा हूँ पर मैं हूं तो तृत्सु। क्या अपनी कीर्ति को क्लंकित होने दूंगा ? [शान से चारों खोर देखता है।]

• जयन्त तृत्सु—धन्य है ऋच !

एक मध्यन-ऋ न होता तो हम लोग मर ही गए होते ! धन्य है ! धन्य है !

द्स्यु – ऋषि ऋत्त की जय !

लोग-जय! जय! जय!

[गय का पुत्र शिक्त और काली दोनों गौतम मघवन के साथ आते हैं। शिक्त दौड़ता हुआ ऋच के पास जाता है।]

शक्ति-- ऋच ! ऋच ! कौशिक कहां हैं ?

ऋच्- अभी आने वाले हैं।

शक्ति — अब तो सुभे छोड़कर नहीं जायंगे न ?

ऋच-[साहसपूर्वक] क्या जायंगे ? मुक्तसे कहना, मैं पकड़ रख्ंगा। हा—हा....[सब हंसते हैं।]

लोग - धन्य है! ऋषि ऋच की जय !... आये, गुरुदेव आये, राजा आये। मुनि अगस्त्य की जय! राजा दिवोदास की जय! कौशिक की जय ! ऋषि विश्वामित्र की जय !

[अगस्त्य, लोपामुद्रा, दिवोदास और उसका परिवार, विश्व-रथ का परिवार, सोमक का परिवार और अर्जु न आते हैं। लोग हटकर मार्ग देते हैं, प्रणिपात करते हैं, और 'जय' बोलते हैं।

दिवोदास—[गद्गद् कएठ से धीरे से] मुनिवर्थ ! श्राज मेरे हर्ष का पार नहीं है। नहीं तो मैं श्रपने चाएडाल पुत्र को कभी चमा न करता।

त्र्यगस्त्य--- मुदास को संभाल कर रखना। यह दिन पर दिने असंयत होता चला जा रहा है।

दियोदास — वह दुष्ट भी है, द्वेषी भी है। कौशिक को देखते ही उसका रक्त खौलने लगता है। मैं इसे क्या करूं ? देखिए ! अभी भी नहीं आया।

अगस्त्य-धवराइये नहीं। कौशिक में द्वेष जीतने का तपोबल है। शक्ति-गुरुदेव! कौशिक आये-आये....

[सब गोवन्त पर्वत की श्रोर देखते हैं। पैड़ियों पर कृश किन्तु तेजस्वी विश्वरथ हाथ में दगड लेकर उतरे चले श्राते हुए दिस्ताई देते हैं। साथ में रोहिग्गी उनका कमण्डल लिये श्रा रही है। दोनों को देखकर लोग जयघोष करते हैं श्रीर बाजे बजाते हैं। दोनों उतरते हैं, श्रस्ताचल की श्रोर जाते हुए सूर्य का लाल श्रकाश उनके ऊपर पड़कर उन्हें सुवर्ण रंगी बना रहा है।

लोग-विश्वामित्र कौशिक की जय ! जय ! जय ! जय ! जय !

ं [ दोनों उतरकर त्राते हैं। नीचे ;त्राकर विश्वरथ दौड़कर त्रामत्य को साष्टांग दरखवत करते हैं। ]

विश्वरथ--गुरुदेव ! भगवती !

[सबकी आँखों में आंसू हैं। अगस्त्य उन्हें उठाकर गले · लगाते ।] अगस्त्य—[करुण स्वर से] वत्स उठो ! अब तुम्हारे प्रशिपात के योग्य में नहीं हूं।

लोपामुद्रा-[गले मिलकर] मेरे पुत्रक ! मेरे बालकवि ! घोषा माँ गले लगाती हैं । ]

घोषा माँ-[रोती हुई] बेटा !

दिवोदास—कौशिक ! मुक्तसे गले मिलो ! गले मिलो ! पुत्र से भी अधिक प्रिय ! तुमने मुक्ते जीवित ही तार दिया । यदि तुम न आये होते तो मैं पश्चात्ताप करके मर जाता ।

विश्वरथ—[सरलता से] पितरों ने मुक्ते खौटाकर भेजा है। सेनापति श्रतर्दन—भरतों के नाथ ! श्रव श्रपने भरतों पर कृपा कीजिये ।

विश्वरथ — [मृदु हँसी हँसकर] मेरे प्रतर्दन ! शस्त्र श्रीर स्वर्षे की छाया में तो मैं नहीं रह सकता। निर्धनता की शान्ति ही मेरी समृद्धि है। पृथ्वी फल देगी; सरस्वती जल पिलावेगी; वृचराज छाया करेंगे; धवा श्रीया होगी। मुसे फिर किस बात की कमी रहेगी?

# [हँसते हैं।]

लोपामुद्रा-[कंघे पर हाथ रखकर] त्यागियों में श्रेष्ठ !

[लोगों में धका-मुकी होती है। पीछे से लोगों को हटाते हुए सैनिक आते हैं, और उस मार्ग से सुदास आता है। उसे देखकर लोगों के मुख पर व्यथता, कोध और अधीरता के भाव दिखाई देते हैं। सुदास आगे आता है। वृद्धजनों के माथे पर भ्रूमंग है।]

लोग—[मन ही मन] कहां से श्राया ? इसका क्या काम था ? कॅंह !

सुदास—[त्र्यागे त्राकर] हटो— दिवोदास—[उप्रता से] क्यों ब्राया है ? [सुदास सहसा विश्वरथ के सामने पृथ्वी पर गिरकर उसके चरण पकड़ता है। सब आश्चर्यचिकत होकर चुप हो जाते हैं।]

सुदास—[विनयपूर्वक] कौशिक! कौशिक! जमा करो! मेरे अपराध जमा करो! मैं पेर पहता हूं। [विश्वस्थ आश्चर्यपूर्वक उसे उठाता है और गले लगाता है।]

विश्वर्थ—भाई सुदास ! क्या कहते हो ? तुम्हारा दोष ? तुम्हारे कारण तो देव श्रीर पितरों ने सदेह मेरा सत्कार किया भाई !

सुदास—[हाथ जोड़कर] कौशिक ! बोलिए ! बोलिए सुके चमा किया।

दिवोदास-[ऋाश्चर्य और साश्रु] क्या यह मेरा सुदास बोलिंदि रहा है ?

कौशिक — [सुदास के कंधे पर हाथ रखकर] पर जब मैंने अपराध सममा ही नहीं तो जमा काहे की ?

सुदास—तो कौशिक ! कौशिक ! सुके भिन्ना दीजिए—तृत्सुओं का पुरोहितपद स्वीकार कीजिए। [दिवोदास से ] पिताजी ! श्राज्ञा दीजिए।

[यह अकल्पित वचन सुनकर लोग स्तव्ध हो जाते हैं।] अगस्त्य—[सहर्ष और भावपूर्ण होकर] एँ!

लोपामुद्रा—[ऊपर आंखें उठाकर प्रार्थना करती हुई] द्यावा-पृथिवी के नाथ ! आपके सोचते ही आशा पूरी होने में कितनी देर लग सकती है ?

कौश्रिक—[फीछे हटकर, गहरे विचार में] क्या कहते हो सुदास ?

सुदास—[बहुत ही आश्रह के साथ] विश्वरथ ! तुम तो आज
महर्षियों में भी अंद्य हो। तुम्हारे बिना तृत्सु क्या करेंगे ? वशिष्ठ
हारा रिक्त किया हुआ वह स्थान दूसरा कौन सुशोभित कर सकता
है ? पिताजी ! [ दिवोदास के पैर पड़कर ] मैं पैर पड़ता हूँ। मेरी
इतनी याचना स्वीकार कीजिए।

ऋषि विश्वीक्य

दिवोदास — [ऋश्वपूर्ण नेत्रों से] पुत्र ! देव ने तुक्के आज संच-सुच सद्बुद्धि प्रदान की है। पर मैं गुरुदेव को प्रतिष्ठित करना चाहता था।

सुदास — नहीं, नहीं। गुरुदेव महिष्मत राजा की सहायता के लिए जा रहे हैं और मैं गुरुदेव के साथ जा रहा हूं। [सब फिर स्तव्ध होते हैं। विश्वरथ से] कौशिक ! तुम्हारा मध्याह्न ज्वलत होकर चमके, यही मेरी देव इन्द्र से प्रार्णना है।

त्रगस्तय—[सुदास के कन्धे पर हाथ रखकर] धन्य है सुदास ! धन्य है ! देव ! देव ! देव ! देव ! कि हा पर आ बसे हैं । देव ! देव ! [• ऊँची आंखें करके, प्रार्थना करते हुए ] हमारे सामने और हमारे मध्य में शक्ति का वास हो । आज हमें वीरों की संघ-रूपी शक्ति मिली है । वज्रवारी ! बल के ईश ! हम सब लोकों को जीतें । [विश्वरथ गहरे विचार में हैं, उनसे] विश्वरथ ! विश्वामित्र ! क्याँ विचार करते हो ? देव की आज्ञा हो चुकी है ।

[सब चुप होकर टकटकी लगाकर विश्वरथ की श्रोर कैंखते हैं। वह धीरे से हाथ जोड़कर मुख ऊँचा करते हैं। उनकी श्रांखें श्राकाश की श्रोर देखती हैं। उनकी श्रांखों में श्रांसू हैं, स्वर में कम्प है।]

विश्वरथ—देव ! पितृगण् ! त्रापने त्राज्ञा दी । मैं शिरोधार्यं करता ्हूँ । सुक्ते ऋत से न विचलित होने देना ।

तित्काल परदा गिरता है। गिरने के पश्चात् 'विश्वामित्र की जय', बाजे और जयघोष की ध्वनि थोड़ी देर तक सुनाई देती है।]